# दयान नद् शाल्त्रार्थ-संग्रह

तेवा

विशेष शंका माधान

समहकत्ता एवं मनुवादक

बाह्य १९७० र सुन्याद्वा (अप्र कवि**ष**्)

सर्वाधिकार प्रकाशक के ग्राधीन

प्रकासक :

# आर्ष साहित्य प्रचार द्रस्ट

मुख्य कार्यालय ४२७ नया बांस दिल्ली - ११०००६

भारता चळता सङ् ४५५, खारी बावली, दिल्ली—६

२ एफ कमला नगर दिल्ली - ७

ক্ষাফা ৬৬০০

सृष्टिसंवत् १९६०८५३०९५

व संस्करण २२००

दयानन्दाब्द १७०

850C

मूक्त समिल्द १६) रुपये

9. NZ100

## प्रकाशकीय

्रकाशी शास्त्रायं शताब्दी के पुण्य अवसर पर इस प्रन्थ को पहली वार १६६९ ई० में शीझता में छापा गया था, जिसमे कुछ शावश्यक शास्त्रार्थ और प्रश्नोत्तर छूट गये थे। प्रथम बार इसकी एक सहस्र प्रतियाँ छपीं थीं। ७०० प्रतियाँ काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समारोह में ही विक गई तथा केप भी शीझ ही विक गई। काफी समय में इस प्रन्थ के पुनः प्रकाशन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इस द्वितीय वार के प्रकाशन में उन सभी शास्त्राओं एवं प्रश्नोत्तरों को जो पहली बार रह गये थे संगृहीत कर दिया गया है। प्रथम बार के मुद्राग में होने वाली छापे की अशुद्धियों को भी सर्वधा असम करने का यन्त किया गया है। इस प्रन्थ की प्रेसकापी देखने में पंज विश्ववेष जी शास्त्री दिल्ली छोर आचार्य दिवाकर शर्मा शास्त्री एटा ने अथक परिश्रम किया है। हम इन दोनों विद्वानों के अतीव आभारी हैं। पुस्तक में शास्त्रार्थ के लिए (भा०) और प्रनोत्तरके लिए (प्र०) लिखा गया है।

२. इस पुस्तिका में पं० लेखराम कृत उर्दू जीवनचरित्र से उसकी आर्य-भाषा कराके एवं बाद देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत जीवनचरित्र ने शास्त्रार्थ भीर शङ्कानमाधान का संग्रह किया है। हुगली-शास्त्रार्थ और जमन्नाथ दास द्वारा लिखित भार्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर को "महर्षि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन" नामक पुस्तक से लिया है। सत्यधर्म विचार मेला चान्द पुर एवं काशी-शास्त्रार्थ को परोपकारिणी सभा द्वारा कृत प्रकाशन के अनुसार लिया है। सत्यासत्य विवेक (वरेली शास्त्रार्थ) को गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली हारा प्रकाशित द्यानन्द-प्रथसंग्रह से संगृहीत किया गया है। जिसका भाषाभं उन्होंने पं० लेखराम जी कृत उर्दू जीवनचरित्र के ग्रनुसार कराके छापा था। जिस-जिस पुस्तक से जो जो संग्रह किया है, उसका नाम और पृष्ठसंख्या भी उसके साथ दे ही है। श्री देवेन्द्रनाथ जी कृत जीवन चरित्र के दो भाग है. अतः पृष्ठसंख्या ग्रङ्क से पहले उसका संकेत १ तथा २ से किया है।

३. इस पुस्तिका में मौलवी ग्रहमद हसन जालन्धर तथा ग्रब्दुल रहमान

उदयपुर म्रादि मनेक शास्त्रार्थ ऐसे हैं जो श्री पं० लेखराम कृत उद् जीवन चरित्र से मनुवाद करके इस पुस्तक में प्रथम बार पृथक् छापे गये हैं।

- ४. इस संग्रह का क्रम समय के क्रम के ग्रनुसार रक्षा है शास्त्रार्थया प्रश्नोत्तर के साथ उसका समय भी इस प्रत्नक में लिख दिया है ।
- प्रदेश पुस्तक में शास्त्रार्थ के साथ साथ प्रकालित भी उपगोगी समफ-कर दे दिये हैं। शास्त्रार्थ में भी प्रायः विपक्षियों से प्रकालित ही हैं। निग्रह-स्थानादि का कथन तो हुगली शास्त्रार्थ में ही देखा जाता है।
- इ. दूस्ट का विचार था कि विधिक्षयों से हुए बास्त्रार्थ एवं प्रव्योत्तरों को संप्रहरूप में छापा जाये। जिसमें अनेक स्थानों में उपलब्ध ऋषि के तत्सम्बरधी विचार प्रत्यक रूप में एकत्र पाठकों को सिल सके। इसी प्रकार ऋषि के १४ लघुप्रत्यों का एक गंग्रह भी प्रत्यक रूप में ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है जिसमें ऋषि के समस्त विचारों का अध्ययन एवं अनुसरधान तथा उनके प्रत्यों ने तैयार हुई सृचियों का लाभ सरलता में हो सके।
- ७. श्री प० लेखराम कृत जीवतचरित्र महर्षि-निर्वाश के पदवात् सब वे प्रथम मंग्रह किया गया था। ग्रनः इस में घटनायें सर्वाधिक हैं। ग्रन्य चरित्र लेखकों ने भी इसी में सहायना ली है। कुछ घटनायें ऐसी हैं जो ग्रन्य जीवन-चरित्रों में सर्वथा प्रनुपलब्ध हैं। उन घटनाथ्रों के संक्षिप्त रूप में ग्रन्य जीवन-चरित्रों में ग्रा जाने पर भी मूल पुस्तक का होना ग्रावश्यक ही रहता है। ग्रा: मार्यजनता के चिर प्रतीक्षित हिन्दी ग्रनुवाद का प्रकाशन भी ग्रापं प्रचार इस्ट ने सफलता पूर्वक कर दिया है। ऋषिभक्त इसे मंगवा सकते हैं।
- दः पं० लेखराम कृत उद्दं जीवनचरित्र से भाषार्थं करने का कार्य श्री पं. कविराजं रघुनन्दन सिंह निर्मल कटरा खुशहालराय, बान्दनी चौक, दिल्ली ने बड़ी योग्यता और पुरुषार्थं ने किया है। उस भाषार्थं के कारण ही इस पुस्तक के प्रकाशन में ग्रत्यन्त सरलता हुई है। ग्रतः हम उनका श्राभार प्रकट करते हैं।

भ्यः दोगचन्द आर्थः प्रधान-श्रार्षं साहित्य प्रचार दृस्टः

#### प्राक्कथन

महर्षि दयानस्य सरस्वती को गुरु विरजानस्य से आर्थ ग्रन्थों के सत्य सिद्धान्तों के प्रचार की जिल्लेष प्रेरणा मिली। दीक्षा को प्राप्त करके उन्होंने सत्य शास्त्रों के सिद्धान्तों का अपने पूर्व सामर्थ्य से प्रचार किया और अपने सत्यार्थप्रकाशादि अन्थों में मनुष्य जाति की उन्नित्त का सबसे बड़ा कारण सत्यापदेश को बताया। जैमे—'सत्योपदेश के बिना ग्रन्थ कोई भी मनुष्य-जाति की उन्नित का कारण नहीं हैं। (सत्यार्थ अकाश-भूमिका)

महींप चाहते थे कि सब ही मनुष्य एक सत्य-वेदमत को स्वीकार कर तिसमें मानव जाति का पूर्ण हित हो सके। एक नत हुए बिना मानव जाति की उन्तिन नहीं हो सकती अर्थान् मानव-जोचन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थान् मानव-जोचन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती जैंस- 'मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए हैं से कि बाद विवाद, विरोध करने कराने के लिये। इसी नक्ष्यास्तर के विवाद से जगत् में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं शोप होंगे का को प्रस्थात-रहित विद्वजन जान सकते हैं। जब तक इस सतुष्य अर्थत में परस्पर मिथ्या मन्मतान्तर का विषद्धवाद न झूटेगा तब नक अन्योद्ध्य को खानन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वजन विद्या देव छोड़ सत्य का ग्रहण और असत्य का न्याग करना चाहें तो उपने लिए यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चण है कि इन विद्वानों के विरोध हा ने सब को विरोध जान में फंस। रखा है। यह ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो सुभी एकमन हो जाये। इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में निश्चण। सर्वशक्तिमान् परमान्ता एकमत में होने का उत्साह सब सनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करें।

(सत्यार्थप्रकाशः एकादश समुल्लासः, भूमिका)

्ष्यस्त होने की ग्रावश्यकता, सम्भावना ग्रीर विधि क्या है इस सम्बन्ध में ऋषि के लेख बहुद स्थानों पर मिलते हैं। तदनुसार ग्रपने जीवन काल में ग्रकेले कहिंग ने साहित्य. शङ्कासभाधान, शास्त्रार्थ, उपदेश द्वारा पूर्ण प्रयत्न किया। उससे मानव के विचारों में महान् क्रान्ति उत्पन्न हुई। सत्य के प्रतिपादन ग्रीर ग्रसत्य के खण्डन में जो युक्ति ग्रीर प्रमाण ग्राज में सौ वर्ष पूर्व ऋषि ने दिये

थे उनका विपक्षी आज तक प्रतिवाद नहीं कर सके हैं। आज भी हम उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

महिष सत्य सिद्धान्तों का प्रतियादन और असत्य का लण्डन बहुत इत्तापूर्वक करते थे। लोगों के हृदयों में उनके शब्द घुसकर विचारों में हलकल उत्पन्न कर देते थे, अतः वे स्वयं महिष् में शङ्का-समाधान करते थे और अपना सामर्थ्य वेदादि शास्त्रों में न्यून देलकर अपने विचारों के विद्वानों से कहते थे कि यदि स्वामी दयानन्द का कथन मिथ्या है तो उतने शास्त्रार्थ करो।

यनेक पण्डित तो महाँप की विद्या और उनकी युक्तियां मुनके सामने ही नहीं याते थे। बहुन से बिद्धान् बहाना कर देने थे। कुछ लोग सत्य का निगंय नहीं किन्तु हुल्लड़ करना चाहने थे। कुछ की सो महाँप मे बार्नालाप और पाण्डित्यको देखकर घिग्घो ही बंध जाती थी और विना साम्त्रार्थ और स्वाप्त किये वापिस लीट जाने थे। कुछ लोग पण्डिनों पर दबाव डानने थे पर पण्डित लोग चुपके से यन्यत्र विसक जाते थे। कुछ विद्वान तो यागमन की सूचना से ही बास्त्रार्थ-भय के कारण नगर छोड़कर चले जाते थे। कोई जास्त्रार्थ का समय निध्चन करके नहीं आते थे। कोई जनता को भूठभूठ यह दिखान चहते थे कि हम बार्त्रार्थ करना नाहते हैं। ऐसे लोग जब महाँच का गमन नमय निध्चित हो जाता था नब बास्त्रार्थ के लिए कहने थे किन्तु महाँच प्रत्येक समय सत्य-निर्णय के लिए तैयार रहने थे। बनेक प्रकार के बहाने लोग सत्य-निर्णय के करने के लिए करने थे जिनका उन्लेख जीवनचरित्रों में मिलना है। इस पुस्तक में उनके लिए करने थे जिनका उन्लेख जीवनचरित्रों में मिलना है। इस पुस्तक में उनके लिखने की आवश्यकता नहीं।

उपर्युक्त तथ्य एवं होने वाने वास्त्रार्थ और राष्ट्रा-समाधानादि के प्रभाव जारा बहुत से लोग ग्रीर स्वयं विपक्षा विद्वान् भी महर्षि के किय्य वन जाने थे। प्रवित्तित द्वारा बहुत से वह-यह नास्तिकों को महर्षि ग्रपनी युक्तियों से ग्रास्तिक वस देने थे।

भार्य प्रतिनिधि सथा उत्तरप्रदेश ने वाराणसो में शास्त्रार्थ-शनाब्दी मना-कर बहुत उत्तन कार्य किया। विपक्षियों ने शास्त्रार्थ नहीं किया बहाने बनाये। समाप्ति वाने दिन बहुत से भगड़ ग्रादि तत्त्रों को सभास्थल पर लेकर ग्राये। जिन्होंने नारे ग्रादि से ग्राते हैं। शान्ति भाङ्ग को, जिससे राज्याधिकारियों ने सभास्थल पर निषेध ग्राज्ञा नाजु कर दी। ग्रतः शास्त्रार्थ नहीं हुगा।

सत्य-निर्णयार्थे परस्पर शङ्का-समाधान, वाद एवं शास्त्रार्थ बहुत उपयोगी हैं। यह प्राचीन ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त और व्यवहार रहा है। कुछ समय से यह स्रनार्यता फैली है कि मैं अपनी कहता रहूँ, तुम अपनी कहते रही, परन्तु .
कोई किसी का खण्डन न करे। यह धारणा बिल्कुल मिथ्या एवं भ्रममूलक है।
इसका प्रतिवाद करना आवश्यक है। महींग ने सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में
लिखा है—'मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथाणि अपने प्रयोजन
की सिद्धि, हठ, दुराबह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भुक
जाता है। इस तथ्य को समभने हुए जन साधारण के सामने सत्य सिद्धान्तों
का प्रचार भीर असत्य का लण्डन ख़ता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए।
इसका लाभ अवश्यम्भावी है।

सत्य सिद्धान्तों के प्रचार के लिये शास्त्रार्थ बहुस उपयोगी हैं। यदि इससे पूरा लाभ होता इष्टिगोचर नहीं होता है और कुछ कठिनाई प्रमुभव होती है तो उसमें कार्य प्रणाली का दोष है, शास्त्रार्थ का नहीं। ऐसा समभकर उसमें उचित सुधार करना चाहिए।

हमको इस शास्त्रार्थ-शताब्दी से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रायंसमाज में कुछ विद्वान् ऐसे हों जिनका कार्य केवल शास्त्रार्थं और शक्का-समाधान करना हो। उनके शक्का-समाधान सम्बन्धी लेख प्रत्येक प्रार्थं पत्रिकाओं में प्रकाशित हों। प्रायंसमाज की प्रत्येक पत्रिका में दो लेख सिद्धान्त सम्बन्धी भवश्य हों। एक लेख में वैदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन विपक्षियों के प्रश्नों के उत्तर सहित हो। दूसरे लेख में मिश्या सिद्धान्तों का खण्डन युक्ति और प्रमाण सहित हो। एवं वे विद्वान् लोग सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्य भी तैयार करें। इस प्रकार समस्त विपक्षियों का शास्त्रार्थं के लिए ब्राह्मान किया जाये।

वैदिक धर्म में सिद्धान्तों की सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका समुचित उपयोग करके मानव का कल्याएं। करना चाहिए। जिन अन्य लौकिक न्यूनताओं से हम निराक्षा अनुभव करते हैं निश्चय ही वह भी उपर्युक्त शक्ति को समभकर तदनुसार छ उत्साह पूर्वक सत्य का प्रचार करते हुए पूरी हो जावेगी। जैसा कि एक धार्य द्वारा निराक्षा व्यक्त करने पर महर्षि ने यह तथ्य पूर्ण ही उत्तर दिया था कि 'ताअमहल के मालिक को अपने विचार का बना लो यह तुम्हारा हो जायेगा'।

वैदिक सिद्धान्त के प्रचारार्थ कुछ ग्रायं-नेताओं का यह कहना कि वर्तमान विधानसभा ग्रथवा लोकसभा ग्रादि में ग्रायों का जाना ग्रावश्यक हैं। यह उनका भ्रान्त प्रचार है। चुनाव प्रणाली में ग्रायं ग्रादि सभी को समान मताधिकार है। ऐसी ग्रवस्था में मतदाताओं का ग्रायं होना ग्रावश्यक है। ग्रन्थया ग्रायंतर मतदाता ग्राय नेता ग्रों को बोट ही नहीं देंगे, हमोरे नेता

मार्थसमाज को या ग्रपने मतदाता दोनों में से एक को धोखा देंसे। मत तेने के लिए उनको सर्वंप्रिय बनना पड़ेगा। यह सर्वंप्रियता का लोभ धर्म-प्रचार में बाधक हो रहा है। वास्तविकता यह है कि यदापि वर्तमान शासन में म्रनेक दोष हैं तथापि धर्मप्रचार में वाधक नहीं। प्रथम ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति बास्तार्थ मादि द्वारा वैदिक सिद्धान्तों का मण्डन और वेद-विश्व मान्यताग्रों के खण्डन में लगानी चाहिए। मानवोन्नित का यही सबसे बड़ा साधन है। इस कार्य की उपेक्षा में ग्रार्थ सदस्यों तथा ग्रधिकारियों तक की ग्रवस्था प्रायः ग्रन्थों में भिन्न नहीं रही है। कहाँ, पहले वैदिकधर्म-प्रचार में रत स्वाध्यायशील ग्रार्थों की सत्यता का ग्रदानतों में मान और ग्रव कहाँ पढ़ों के लिये निस्संकोच मिध्या भाचरण की नीति! ग्रार्थ-पुरुषों को पुनः ग्रात्मितिक्षण करके कर्तव्य के प्रति सजग तथा सन्नद्ध हो जाना चाहिये।

विनीत— इंड्रप्रवस एयः एः सार्वोपदेशकः दूस्टी—श्रार्षं माहित्य प्रचार दुस्ट

W. A. J. V. J. ..... १. मूर्तिपूजा (लिखित शा०) संस्कृतपाठशाला के पंडित २. जैनमत जैन गुरु ३. ईसाईमत (গাত) पादरी से साहब ४. संन्यासाध्यम (No) पं० रामरत्न ५. मूर्तिपूजा (গা০) पं० ग्रम्बादस वैद्य पं० हीरावल्लभ पर्वती 11 साबु कृष्णेन्द्र सरस्वती रामघाट 22 ८. यज्ञोपवीत (স০) शिवलाल वैश्य कर्णवास ६. मूर्तिपूजा (লা০) पं० ग्रंगदराम शास्त्री सोरों (No) \$0. ठा० किशन सिंह कायमगंज ११. क्या मौहम्मद पंगम्बर है ? मनेक मुसलमान फर्र खाबाद १२. म्रादम हब्बा का वियोग मौहम्मद ग्रहमद ग्रली कायमगंज १३. मूर्तिपूजा पं० हरिशंकर कल्नोज पं॰ श्रीगोपाल फर खाबाद 28. पंट हलघर ग्रोका PR. १६. ईश्वरीय ज्ञान एक मौलवी (No) कानपुर 38 १७. मूर्तिपूजा हलघर श्रोभा शास्त्री (शाo) १५ १८. नवीन वेदान्त (No) साधु माबाराम परमहंस वनारस १७ ग्रनेक पंडित काशी १६. मूर्तिपूजा(काबीबास्त्रार्थ) (शा०) १म २०. धर्म और मुतिपूजा मिर्जापुर (शा०) रामरतन लड्ढा २१. गीता के श्लोक का अर्थ (No) एक सज्जन २२. मूर्तिपूजा (शा०) पं० रुद्रदत्त चन्द्रदत्त ग्रारा ३७ २३. जातिपांति व ईश्वर पं० महेशचन्द्र चक्रवर्ती (No) कलकत्ता ३८ २४. हुगली शास्त्रार्थ पं ताराचरण तर्करतन

THE REPORT OF A STREET AND A STREET AND A STREET, AND A ST

3-1

| #77  | क्षा क्षेट्रय                |        | कराती का सम्म       | . 12°       | ग्याह   |
|------|------------------------------|--------|---------------------|-------------|---------|
| ÞÃ   | . मूर्तिपूजा                 | (হাত)  | पं० जगन्नाथ         | छुप         | रा ५६   |
| २६   |                              | 33     | पं० दुर्गादत्त      | डुम राष्ट्र | एप्र मि |
| २७   | . अग्मि शब्द का क्या अर्थ    | ₱ ?    | नीलकंठ घोरी क्रिडि  | चयन प्रया   | ग ५६    |
|      | . वल्लभ मत                   | "      | वल्लभमतवादी         |             | ई ६०    |
|      | . २४ प्रश्नों का उत्तर       | (No)   | ग्रज्ञातनामी        | 11          |         |
|      | . मृतिपुजा                   | ,,     | झनेक पंडित          |             | च ६३    |
|      | . मूर्तिपूजा व अद्वैतवाद     | (गाo)  | पं० महीचर व जीवन    |             |         |
|      | . मूनिपूजा                   | (লা০)  | भ्रनेक पंडित        | महमदावा     |         |
|      | . व्याकरण एवं नियोग          | (লা০)  | ग्रनेक पंडित        |             | 63      |
| 28   | . मूर्तिपूजा                 | "      | आचार्य कमलनयन       | 12          |         |
| 크것   |                              | 22     | म्रनेक पंडित        | . 92        |         |
| 35   | , ,,                         | **     | रामलाल शास्त्री     | , ,,        | 98      |
| 30   | . मोक्ष एवं ईसा पर विश्वा    |        | भनेक पादरी          | फर्र लावार  |         |
| 34   | . विविध प्रश्नोत्तर          | (No)   | पं० वृजलाल साहब र   |             |         |
|      | मृष्ट्युत्पत्ति धादि         | (गा॰)  | पादरी पार्कर साहब   | मुरादावाव   |         |
| 80.  | विविध प्रश्नोत्तर            | (No)   | पं० चण्डीप्रसाद     | ग्रम्बहट    | T = 9   |
|      | विविध विषय                   | (No)   | मेला चांदापुर       | चांदापुर    | EX.     |
|      | श्रीकृष्ण तथा ईसाईमत         | "      | पादरी वेरी साहब     | लुधियाना    | 205     |
|      | वेद और गंगा-यमुना            |        | <b>ब्राह्मसमाजी</b> | लाहीर       | 2)      |
|      | क्या वेद में इतिहास है ?     | - 11   | पं० रामरक्ला        | लाहौर       |         |
|      | वेदार्थ                      | *1     | बिशप साहब           | ,,          | му      |
| 88.  | ग्रस्वमेघ, गोभेध             | 22     | डा० हूपर साहब       | - 14        |         |
| 813. | हिन्दू धर्म की गम्भीरता      | 28     | कमिदनर एच, परिवि    |             |         |
| 85.  | मुतिए जा                     | (মা০)  | पं० लक्ष्मीघर मादि  |             |         |
| 88.  | वेद ईश्वरीय ज्ञान है         | (No)   | पं० हरनारायण        | जालन्धर     | 293     |
| Yo.  | पुनर्जन्म एवं चमत्कार        | (sire) | मौलवी ग्रहमदहसन     |             | 558     |
|      | वेद ईश्वरीय जान है           | (No)   | पं॰ तथा लाट पादरी   |             |         |
| ५२.  | र्डश्वर की सर्वव्यापकता      |        | पं० कृपाराम मैगजीन  |             | 114     |
|      |                              |        |                     | फिरोजेपुर   | 95%     |
| ¥ą.  | ल्न पैगम्बर का ग्रनाचार      | 11     | पादरी तथा मौलवी व   | (विलिपिण्डी | 954     |
| XX.  | नब्य न्याय ग्रीर भाषं ग्रन्थ | Ŧ ,,   | होशनाकराय           | गुजरात      | _       |
| XX.  | ग्राप जानी हैं वा अज्ञानी    | ? ,,   | ग्रनेक हिन्दू       |             |         |
|      |                              |        |                     | 27          | 12      |

| क्रम        | मं० विषय                     |        | विपक्षी का माम        | <b>२</b> वास | 9.685 |
|-------------|------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------|
| પ્લ.        | वेद में मुद्दी दफनाना नहीं   | (ak)   |                       |              |       |
|             | विखा।                        |        |                       |              |       |
| 3, 3.       | ईश्वर स्रीर जीव का भेद       | (गा०)  | पादरी स्वीपट          | गुजरानदाला   | 250   |
| ४,५.        | एक साथ खानपान                | (NO)   | सेठ हर्भ ज            | मुलतान       | 930   |
| Xã.         | मांस-भक्षण निवेध             | 2.6    | पं० कृष्णनारायण       |              |       |
| ξo.         | मुक्ति विषय                  | 1.0    | पं० ठाकुरदल           | 11           | 235   |
|             | एक साथ खानपान                |        | पादरी क्ल क           | ब्रमृतसर     | +5    |
| ₹₹.         | मद भी ग्रवस्था में चिन्तन    | (OE)   | कन्द्रैयालाल इञ्जी    | नियर रुड़की  | 688   |
|             | वाइकिल की अप्रामाणिकत        |        | कर्नल मानसल           | **           | 13    |
|             | धनेक विषय                    | (No)   | वमंरक्षिणी सभा        | मरठ          | 338   |
|             | मेरठ में शास्त्रायं के निया  |        |                       |              |       |
|             | भ्रनेक विषय                  | *2     | थर्मसभाफर्र खावाद<br> | , फर्र खाबाद | 88%   |
| ₹७.         | पृथ्वीका आधार                | 12.    | एक पंडित              | पुष्कर       | 883   |
|             | नीरंत इञ्जील की              |        |                       | -            |       |
|             | _                            | (FITO) | पादरी ग्रे साहव       | ग्रजमेर      | 848   |
| 33          | विविध प्रवन                  | (No)   | मीहम्मद मुराद ग्रल    |              |       |
|             | मुनिप्जा                     | 11     | पं० शिवराम            |              |       |
|             | नवीन वेदान्त                 | eri-   | नवीन वेदान्ती साधु    |              | 12    |
|             | हिन्दू मुसलमानों के तीर्थ    | 7.5    | वकारस्रलीबेग          | हरिद्वार     | 2.5   |
|             | एक साथ लानपान                | **     | दो यवन                | 91           | 188   |
|             | मृतिपूजा                     | **     | मूला मिस्त्री         | 11           | 1.    |
|             | 11 17                        | (গা০)  | नवीन वेदान्ती साधु    | 18           | REX   |
|             | नमस्ते पर                    | 14     | मुन्जी इन्द्रमणि      | मुरादावाद    | १६६   |
|             | ग्रवतारवाद                   | 12     | पं॰ रामप्रसाद         | -            |       |
| 9E.         | (पुनजंनम) जास्त्राधं त्ररेली |        | सत्यासत्यविवेक (प     | दरी स्काट)   |       |
|             | पौराणिकों को चैलेक्ज         | -      |                       |              | 903   |
|             | सत्यवननों का प्रभाव          | (No.)  | काशी में विज्ञापन     | काशी         | 20%   |
|             | मानतायी को दण्ड देना ध       |        | वाबू उमात्रसाद        | वानापुर      | ₹0€   |
|             |                              |        | वावू ग्रनन्तलाल       |              | २०७   |
| <b>5</b> 2. | म्रनेक विषय                  | 12     | भगत जीवनलाल क         | वस्य         |       |
|             |                              |        | 9                     | जफ्फरनगर     | 2019  |
| <b>5</b> ₹, | याद                          | 27     | निहाल बन्द वैश्य      | 73           | 305   |

| द४.         | शास्त्रार्थं का बहाना     | (शा०)    | पादरी गिलबर्ट              | गुजरात  | 280 |
|-------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------|-----|
| 雪奖.         | राघास्वामी मत             | (No)     | राधास्वामी मत के साधु      |         | 283 |
| <b>द</b> ई. | पुनर्जन्म                 | 71       | र्ते फुल ग्रहमद कोतवाल     |         | २१४ |
| ष७.         | ग्रम्नि का अर्थ परमात्मा  | 11       | एक पादरी                   | 19      |     |
|             | नास्तिक तथा जैनमत         | (oR)     | पं० भारमाराम पूज ल         | धियाना  | 7.1 |
|             | वैदिक धर्म तथा ईसाईमत     | (वा०)    | पादरी कानरीड               | आगरा    |     |
| €0.         | विविध विषय                | (No)     | पं० लेखराम के प्रश्न       |         | २२€ |
| .83         | <b>जैनमत</b>              | (গা০)    | जैन साधु सिद्धकरण          | मसूदा   | 530 |
|             | ईसामसीहा पर विश्वास       | 11       | विहारीलाल ईसाई             | "       | 359 |
|             | कबीर पन्थ                 | (ৰা০)    | कवीर पम्थी साधु            | ,,      | 280 |
|             | क्या मुसलमान दासी पुत्र   | हैं (घ०) | काजी जी                    | **      | 288 |
| 58.         | परमात्मा विषय             | н        | श्रीमान् राजा गोविन्दरि    | ाह जी   |     |
|             |                           |          |                            | बनेड़ा  | २४३ |
|             | ईसाईमत                    | H        | पादरी कोक                  | बम्बई   | 11  |
|             | रामस्नेहीमत               | 11       | भ्रनेक रामसनेही            | शाहपुरा | 588 |
|             | निस्मन्देह कौन होते हैं   |          | राज-पुरोहित                |         | 288 |
|             | मूतिपूजा                  | 4 6      | त्रिहारीलाल ईसाई           | घजभेर   | २४४ |
| 800.        | भनेक विषय (समालोचन        | 1)       | लाला जगन्नाथदास व          |         |     |
|             |                           |          | त्रार्व प्रश्नोत्तरी की सम | ालोचना  | २४६ |
| 808.        | ध्यान किसका और कैसे       |          |                            |         |     |
|             | 9 7 7                     | (Ao)     | महाराणा                    | उदयपुर  | २४४ |
| 805,        | यहाचर्य का <b>महस्य</b>   |          | कविराज स्यामलदास ज         |         | 21  |
| १०३.        | र्डब्बरीय ज्ञान व स्रनादि |          | <b>ग्रब्दु</b> ल रहमान     | **      | २५५ |
|             | पदार्थ                    | (ac)     |                            |         |     |
| १०४.        | नवोन वेदान्त              | (बा०     | रावरजा मोहनसिंह जी         | जोधपुर  | २६७ |
|             |                           |          |                            |         |     |

# गास्त्रार्थ-मग्रह कः विभात विषय-मूची

शास्त्रार्थ-संग्रह के शास्त्रार्थों की संक्षिप्त विषय-सूची भी पाठकों की सुविधा के लिये यहाँ प्रकाशित की जा रही है, जिससे पाठक शास्त्रार्थ के विषयों को शीधता से भी देख सकते हैं और विषयानुसार एक ही विषय का भनेक बार जहां कुछ विशेष कथन है, उसका भी बोध कर सकेंगे। प्रार्थ विद्वान, पुरोहित. उपदेशक तथा अनुसन्धान करने बालों के लिये तो इस प्रकार की संक्षिप्त सूचियों से विशेष लाभ तथा की बचत हो जाती है। और नवीन पाठकों की भी संक्षिप्त विषय-सूची को पढ़कर रुचि के अनुसार विस्तृत शास्त्रार्थं को पढ़ने के लिये रुचि बढ़ेगी, ऐसी आशा से हो इस सूची का संग्रह किया गया है है।

#### सन्ध-प्रचार एवं आस्त्राथ

विना सत्य उपवेश के उपकार कभी नहीं होसकता ४७/१०, किस प्रयो-जन के लिये समस्त देश में कोलाहल कर रखा है ५१/२४, मेरे सामने एक पर्दा डाल दिया जाय और वह उसकी भोट में शास्त्रार्थ कर ले ५६/२२, महाताज के मुख के सामने पर्दा डाला गया ५६/२७. हम तीनों को उचित है कि पक्षपत्त छोड़कर शीन पूर्वक मत्य का निक्चय करें ६६/६, स्वामी जी अपनी खोज तथा सत्य पर बड़े रह हैं १३/११, बहुत अच्छा, बाब किसी विषय पर बातचीत करें १६५/२०, परन्तु लोग हठ मे बा मानें तो साप दथा करेंगे। २०७/१, सम्यता पूर्वक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलंब कभी नहीं करते २१७/२।

#### शास्त्रार्थं मेली

है हलधर! प्रकरण छोड़कर मत जाग्नो ११/२७, कुछ लोगों का विचार कोलाहल करने का है इसलिये सबको मुनाकर कह दिया गया १३/२२-२४, ग्रापस में शास्त्रार्थ का ढंग यह था २/१२, जल्प ग्रीर वितण्डा सज्जनों को करना उचित नहीं ४०/२४, प्रतिज्ञा को हानि होने से उनका पराजय हो गया ४१/१६. निग्रह स्थान सब पराजय के स्थान होते हैं ४१/२३, हम (पादरी) दो दिन से

अ इस भूची में संकेत—वक्ररेखा से पूर्वसंख्या पृष्ठ की तथा बाद की संख्या पंक्ति की है। (सं०)

अधिक नहीं ठहर सकते ६६/११-१६, स्वामी जी ने कहा कि अधिक नहीं तो एक वाक्य पर दस दार प्रश्न होने चाहियें १४६/२३, प्रश्नोत्तर के लिखे विना बहुत हानि है १५६/२६ में १६०/६, असत्य का खण्डन कोमल वाएगी के साथ करें ६१/१०-१७, मौलवी अल्लाह के चमत्कार को सिद्ध करेंगे तथा स्वामीजी उसका खण्डन करेंगे ११४/२४ में ११५/१ तक, तुच्छ और गर्वपूर्ण कार्रवाही के अनुसार चलना मेरे लिये आवश्यक नहीं १२६.१५, प्रवन्धकों में ६ नाम और बढ़ाये जावें १४८/११-२६, सबके सामने प्रश्नोत्तर किये जायें और लिखाया भी जावे १६०/५, १६०/३२, फिर में आर्च ग्रन्थों की रीति के अनुकृत अर्थ करू गा ६४/६।

आहि की परिष्या - प्राप जानी है या प्रजानी १२६/१४, व्याकरण विषयक शास्त्रार्थ में प्रशस्त कर दिया जायेगा ६५/६५, विपक्षियों की प्रतिक्रिया — परि-गाम यह निकला पंडितजी परास्त हुए ३/१७, हीरावस्लभ की न्यायप्रियता देखकर गद्-गद हो गये ४/६, पंडित सङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी अपनी पूजा की मूर्त्तियां गंगा में फॉक दी ७/१२, प्रतिक्रा की हानि होने से उनका परा-जय हो गया ४१/१६, फिर जाति साधन में प्रतिमा का स्थापन कर लेंगे ४१/२३, नुमको में एक हजार रुपया दूंगा यदि स्वामीजी को मार दो ६०/११, फिर आजीविका ही जाली रहे ला निर्वाह कैसे हो ७५/१६। -

# प्रामार्गिक अक्षामाश्चिक (अस्थ अंग अन्य) ग्रन्थ

भागवत् में विस्तार शब्द अजुद्ध और व्याकरण के विरुद्ध ७/१, स्वामी जी ने हलभरशोक्ता से कहा तुम तो पाणिनि के बाल के समान भी नहीं हो १२/२३, (नवीन वेदान्ती) शंकर और रामानुज दोनों का ठीक नहीं प्रस्युत भेद-अभेद दोनों हैं १७/२६, कोई ने मिथ्या जावालोगनिषद् रच लिया है ४२/२०, "अन्यक्षेत्रकृतं उप प्रकार के क्लोकों को मुनने न मनुष्यों की बुद्धि अच्ट होने से सदा पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। ४२/२४, पुराण शब्द का अर्थ ४८/१६ से ४६/१८, चारों वेदों को प्रमाण मानता है ६१/१३--१६, पुराण उपपुराण, इनके अव-लोकन और अर्थ में श्रद्धा नहीं करता इनके पुराण की कथा तो क्या कथा है ६१/३०, हम वेद, पारिणनि और मनुस्मृति (प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर) के सिवाय अन्य ग्रन्थों का प्रमाण नहीं मानते ३७/१४--५७, पुराण वश्वक लोगों के रचे हुये हैं ३७/१६, मत्यधर्म विचार नामक पुस्तक जिसने यन्त्रालय ने छपवाई है, उसका मन उसके है, मेरा उसके मत में आग्रह नहीं ६२/२६, सारा भारत और वाल्मीकि रचित रामायण का प्रमाण नहीं ६२/१, शाखाओं में जो कर्म कहे हैं वे वेदानुकृत होने से प्रमाण हैं ६२/२३, हम ज्योतिष शास्त्र के गिणत भाग को मानते हैं फलित भाग को नहीं १६०/३१ से १५१-६ तक, तर्कशास्त्र

प्रमाण और प्रनुभव ग्राप्त पुरुषों का ही सत्य होता है १६६/४. पादरी साहब कहे कि प्राचीन बातें और सिद्धान्त ग्रंब मानने के योग्य नहीं तब तो तौरेत ग्रीर जबूर इत्यादि ग्रन्थ पान्य भी ग्रंब न माननी चाहियें १७४/१०-१४. मौलवी साहब (प्र०) ऐसा कीन सा मत है जिसकी मूल पुस्तक सब मनुध्यों की बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पूर्ण हो २५६/४ में २५६/२६, महाराज ने महाभाष्य के श्रनुसार व्याप्ति के लक्षण किये १२६/४, महीधर की टीका प्रायः श्रजुद्ध है १६६/१६, स्वामी जी ने कहा बेदों में ग्रमर-कोष प्रमाण नहीं १६=/६।

वेद मिन्नदानस्द लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं ३२/६. वेद में परमेश्वर की स्तृति है तो क्या उसने अपनी प्रशंसा लिखी ७६/१२, भगवान का जब स्वरूप और शरीर नहीं तो मुख्य कहां में आया जिसमें वेद कहा ७६/१७-२६. कलम और दवात और वश्णी के विना रचे नहीं जाते ईश्वर में कैसे बनाये ११४/३, वेद पहने का अधिकार सबकों है १६६/२३. सबसे उत्तम वेद की शिक्षा है १७५/२६, वेद भें इतिहास नहीं १२३/१६-२०, हजारों, लाखों ऋषिमृति उनके (वेद के) स्थानापन होने रहे २०६ २५, परमात्मा ने मृष्टि की आदि में श्री ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का प्रभाश किया, यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं २४७ ६-२६, वेद-विषयक शास्त्रार्थ मोलवी से २६१/२० से २६०/६, वेद की विशेषता क्या है ? २६४/१३ से २६४/३ तक. मोलवी से शास्त्रार्थ यदि वेद ईश्वर से बनाया होना तो० २६६/४ ते २६७/३ वक. मोलवी से शास्त्रार्थ यदि वेद ईश्वर से बनाया होना तो० २६६/४ ते २६७/३ वक. मोलवी से शास्त्रार्थ यदि वेद ईश्वर से बनाया होना तो० २६६/४ ते २६७/३ वक. मोलवी से शास्त्रार्थ यदि विद्यान भी संस्कृत भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब भाषाओं का मूल निश्चन करते हैं २६६/२४।

बहा। के व्यक्तिवार विषयक—क्या एक नाम के बहुन से मनुष्य नहीं हो सकते ? २/२१, "सीवामच्या सुरा पिढेन् का तास्पर्य ११/१६, "समर्थ-पदिविधि का विधान कहां १४/७, बाहर के पदार्थ का घ्यान करना, योगी लोग को नहीं लिखा ५३/६, भुवनज्ञान सूर्य संयमान् (विभू० २६) का सत्यार्थ ५५/१०—३०, ग्रस्नि शब्द का क्या ग्रर्थ है ४६/२५ से ४६/१४, कृष्टए पर जो ग्रभियोग लगाये जाने हैं वे सब निर्माल है १०६/१७, बेद शीर गंगा-यमुना १०६/२० से १०६/६, बेद में ग्रह्मभेधादि शब्द का तात्पर्य-११०/२४, समस्त प्रकरण पढ़ जेते तो शंका न करने १०६/१, हिरण्यगर्भः समवर्त्तनाग्रे० श्रशुद्ध भाष्य १०६/२५, ग्रह्मद्र भाष्य के कारण ग्रापको सन्देह हुग्रा १६/२७, यह बड़े ग्राह्मर्य की बात है कि ग्रंगे जी

जानने वाल वेदों के सिद्धान्तों का निर्णय करें १६७/७, वदा लक्ष्मी विष्णु की स्त्री भीर साकार है १६८/८, "सर्वधर्मीन् परित्यज्य मामेवं अरणं वज्रों का अर्थ-३७/१-८।

# निम्न प्रमास मृतिपृजा सिद्ध नहीं करते

"देवताभ्यर्जनं चैन समिदाधानमेन च" १/२३, एक भीलं ने द्रोगाजार्य की मुक्ति बनाकर खीर सामने रखकर धनुपिनद्या सीखी १६/१-१०, देवता के स्थान कम्पायमान होते और प्रतिमा हंस्ती है २०/२५, उद्बुप्यस्वाग्ने प्रति जागृहि स्वमिष्टा० ३२/२१, तेन पिनृलोकेन महीयते ४२/३० प्रतिमा शब्द का सर्थ प्रतिमायते यया सा प्रतिमा" ४०/२० मे ४=/१४ तक, विषयवती वा प्रकृति-रथना मनसः० ५२/३१ मे ५५/३०, बाह्यशोऽस्य मुखमामीद्द तथा त्रयस्वकं प्रजामहे सुगन्धि० ५=/७, ६-२४, बाङ्गणेन रजमा वर्तमानो०/६५/२०, से ६७/२०, ग्राानास्त्वा० ११३/१०-२५, मनुसमृति में खाये प्रतिमा और देव शब्दों से मूर्ति-प्रजा सम्बन्ध नहीं ७३/१४, मृत्तिप् जा पारिपित के सूत्र में सिद्ध नहीं २४५/१० में २४६/१६, वेदों में धाया पुराण क्या भूतकाल वाची है और सर्वत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है ३३/६, देवालय, देवायनन, देवायार तथा देवमन्दिर इत्याविक सब नाम यज्ञशालाओं के ही है ४६/१६-५२/३।

# धर्म और अधर्म

धमं, श्रयं, काम भीर मोक्ष—धमं भीर भयं मे कामना स्थांत ध्रपने मुख की सिद्धि करना उसको काम कहने हैं १०१/१७, श्रधमं ये काम को सिद्ध र रना इसी को भन्यं कहने हैं १०१/१७, धमं अर्थादि चारों को सिद्ध करना उचित है १०१/२०, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इसको धमं कहने हैं १०१/२१, १५१/१७, १५३/१६, २६१/६, २६४/१५,

वैदिक कर्म करने प्रगोग तब तुम्हारा बड़ा मान होगा १/३, उत्तम कर्म करना चाहिये ७७/११-२७, देखो ! सब मन्याय मौर प्रधर्म पक्षपात से होता है १०१/१३, धन की वृद्धधाद मन्याय करके करने से मधर्म होता है १४६/२६, प्रात्म-धात करने में पाप ही होता है १४२/१६, सत्य के कहने में प्रशिष्टता कभी नहीं हो सकती १६६/३२, मोजन और विवाहादि व्यवहार धर्म से नहीं किन्तु विदेश रीतियों तथा समीपस्य वर्गों से है १२६/१६-१३०/१३, एक मेज पर खाने से क्या लाभ होगा १३२/२२, खाना पीना मादि ये सब मपने अपने देश व्यवहार हैं धर्म नहीं १४१/२६, कुले भी तो मिलकर एक स्थान पर खाते हैं परन्तु खाते-खाते मापस में लड़ने लगते हैं १६४/२३, सब पापों का क्या लोभ है २५३/१६।

#### मच्यामस्य

į

एक साथ सानपान सम्बन्धी प्रश्नोत्तर १३०/२०-१३१/१४, १३२/ १७-२७, क्यामद की अवस्था में ईश्वर चिन्तन हो सकता है १३३/३-१६, मांस-भक्षण—प्रश्नोत्तर १३१/१६-१३२-६, मांस खाना वेदविरुद्ध है ? १३१/१६, मांस खाना आत्मा के लिए हानिकर १३२/१, योगविद्या नहीं आती १३२/२, सत्य के विवेक से विश्वन रहना है १३२/३।

#### 1. 1. 11/2/17

संन्यासी को किसी ग्राम में नीन दिन मे ग्राधिक नहीं रहना चाहिये ३/१, १४६/२५-१४७/६, बाह्यसादि का उपनयन संस्कार होना भावस्थक है ५/२६, वर्णव्यवस्था ७६/२४-७७/६, उपनयन सम्बन्धी प्रश्न ५/२६-६/६, मनुष्य के लिये ग्रानेक स्त्रियों के करने का निषेध वेद में लिखा है १५०/२४. पच्चीस वर्ष से पूर्व विवाह न करना २३०/१७, मनुष्य एक जाति के हैं भथवा कई जातियों के २५६/२-२६०/२१।

#### दाश्रामिक तथा विशिध विश्वार

लक्य का तो लक्षण होना है. परन्तु लक्षण का लक्षण नहीं होता ४/१३, जिस समय ने मृष्टि का क्रम हुआ है उस काल की कोई संख्या नहीं ६२/१८, सृष्टि कव उत्पन्न हुई ६०/१६, सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया ६२/१३-२७, ६४/१६, ससार को बने किनने वर्ष हो गये ६४/१-६५/१७, जब प्रलय करता है तब इस स्यूल जगत् के पदार्थी के परमा गुझों को पृथक् कर देता है ११/३२, सृष्टि प्रवाह से अनादि है १४६/२५, १४६/१, परमाणु के प्रकृत, अव्याकृत, अव्यक्त, कारणादि नाम भी १४७/३३, जीव श्रीर परमात्मा में अ्याप्य व्यापक सम्बन्ध १४८/१४, इच्छा द्वेष प्रयत्न ग्रादि जीव के लक्षण १५०/१३, जीव तथा ईश्वर दोनों भनादि हैं १२०/४, ईश्वर के जान में जीव संख्यात हैं १४२/२२, २४०/४, जीव का प्रकार एक है और जानि ग्रर्थान् योनियां अनेक हैं ७६/३१, १५२/२३, देह भिन्न तथा जीव भवका एक साहै जैसा चींटी का वैसाही हाथी का दवा ७, जगन् का कारण स्रनादि, तथा अगन् को बनाने वाला परमात्मा, जीव भी ग्रपने स्वरूप ने ग्रनादि हैं ऐसे माने विना किसी प्रकार निर्वाह नहीं हो सकता ३३/२१-३२, सब पदार्थी का कारण बनादि है तो भी ईश्वर को मानना ग्रवय्य है ६७/१, जीव का कर्मानुसार न्युनाधिक फल विषयक प्रश्नोत्तर १४६/ ३--२०, हम पृथिबी में सुखादिकों की वृद्धि किसी की व्यवस्था सापेक्ष होने से ग्रनियत मानते हैं १५१/१३, ग्रावागमन सत्य है १०७/१६-१०६/६, ११६/१४-(शेष पृ० २६७ के पश्चान्)

# द्वक्तक - जारशाश स्थान विकास संग्रह

# मात-पूजा (लिश्यत आव्याम)

(अवस्थित तम व्यवस्थान सम्बद्धान में प्रश्राती के संस्कृत

स्वामी दयानन्द ने दस या पन्द्रह प्रश्न लिखकर जबपुर की संस्कृत पाठशाला में पंडितों के पास भेजे । पंडित महाशयों ने इनके उत्तर में गाली-गलीज के सिवाय और कुछ नहीं लिखा । स्वामी जी ने इस पत्र में प्राठ प्रकार के दोष निकालकर हरिश्चन्द्रादि महान् पुरुषों के पास भेज दिये । उस पत्र को पढ़कर सबने भरयन्त शोक प्रकट किया भौर पत्र मा कुछ भी उत्तर नहीं दिया । फिर सब पंडित एकत्रित होकर ज्यास बक्षीराम जो के पास गये और कहा कि हमारा स्वामी जी से शास्त्रार्थ करवा दो । पंडितों के कहने पर ज्यास जी ने स्वामी जी को महलों में बुनवाया, सब पंडित भी एकत्रित हुए और शास्त्रार्थ होने लगा । भन्त में पंडित निश्तर होकर चुप हो गए, और एक मैथिल पंडित ने कहा कि महाभाष्य की गएना ज्याकरण में नहीं है । स्वामी जी ने उसको यही बात लिख देने के लिए कहा । परन्तु उन्होंने नहीं लिखा भीर रात्रि विशेष हो गई, यह बहाना करके चुप हो गये ।

(भार्य धर्मेन्द्र जीवन, रामविलास शारदा पृ० ३१, ३२, लेखराम पृ० ५४)

## 'वर्णिसन आस्त्रायं (त्रसवन)

इत्याप 🎟 सेनाहर स निवर

जयपुर में जैनियों के एक गुरु ने शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की परन्तु वह स्वामी जी को प्रपने मकान पर ही बुलाना चाहता था इस कारण मौसिक शास्त्रार्थ न हुगा। ग्रीर स्वामी जी ने १५ प्रश्न लिखकर उनके पास भेज दिये, जिनका उत्तर यती जी से न बन पड़ा परन्तु उन्होंने द प्रश्न लिख-कर स्वामी जी के पास भेज दिये, जिनका उत्तर स्वामी जी ने बड़ी योग्यता से दिया। (ग्रार्थ धर्मेन्द्र जीवन, रामविलास शारदा पृ०३२, लेखराम पृ०५६)

# ईसाईमन

्यास्यी य गाउन द्वर्ताः से यजमेर में जास्याय-जून १८६६)

३० मई, सह १८६६ को स्वामी जी पुरुषर से अअमेर आये । वहाँ स्वामी जी का पावरी लोगों ने मिचतापूर्ण बास्त्रार्थ हुया । एक तो रैथरेण्ड जे० ग्रे साहब मिशनरी प्रेस की टेरेन मिशन प्राजमेर और दूसरे पादरी राबिन्सन शूलबेड साहत थे ग्रीर तीमरे साहब पादरी मेरवाड़ प्रथात् ब्यावर थे। प्रथम तीन दिन ईश्वर, जीव. मृष्टिकम ग्रीप वेद-विषय में बातचीन रही। स्वामी भी ने उनके उत्तर उत्तम रीति ने दिये । चौथे दिन ईसा के ईश्वर होने पर और मर-कर जीवित होने और बाकान में चट जाने पर स्वामी जी ने कुछ प्रश्न निर्धे। दो-नीत सौ सन्तप इस धर्म ब्रची के समय आया करते थे। एतिन्स दिश जक पादरी लोग इस जिएग पर कोई बुखिपूर्ण उत्तर न दे सके नो स्कूल के लड़के ताली पीटदे तमे परन्तु स्वामी की ने रोक दिया। मापस में कास्त्रार्थ का डंग यह था कि प्रशम एक पंक्ष प्रश्न ही प्रश्न करे भीर दूसरा पक्ष उत्तर ही उत्तर दे, बीच में प्रश्न । को । नगरचान् इसी अकार दूसरा 🗪 करे। प्रथम प्रश्न पाटरी लोगों ने किये जिलके उत्तर स्वर्णी जी ने दिये। इस शाम्यार्थ में ईसाइयों ने एक बेदमन्य का भी प्रमाण दिया था जिसे स्वामी जी ने धस्वीकार किया कि यह वेदमस्य नहीं। उन्होंने कहा कि हम वेद लाकर दिखावेंगे परन्तु वेद से न दिखला सके।

रावित्सन साहब का जो उन दिनों बड़े पादरंग थे —एक प्रकन यह था कि भूद्या जी ने जो व्यक्षिचार किया है उसका क्या उत्तर है ?

स्वामी जी ने कहा कि क्या एक नाम के बहुत से मनुष्य नहीं हो सकते ? फिर यह कीन वात है कि यह ब्रह्मा वही है प्रत्युत कोई और व्यक्ति होगा ! महर्षि ब्रह्मा ऐसे नहीं थे । (लेखराम पृष्ठ ६३)

### क्षा अधिम

ंदें। रामपुरन प्रजित्तेय से संस्थासाध्यम के विषय में प्रक्रतीलए।

सन् १८६६ में जब स्वामी जी सजबेर विशेष मूर्तिपूजा तथा भागवतादि का लण्डन कर रहे थे तो उन दिनों रामरत्न स्वाम एक पंडित ने जो ग्राम रामसर जिला अजमेर में रहता या गौर ग्राम का पटवारी भी या, सम्भवतः दस प्रम बनाकर भेजे थे जो इस विशय विशेष संस्थासी को किसी ग्राम में तीन दिन से अधिक न रहना वाहिए. घोड़ों की बर्ग्य में न बहना चाहिए आदि ।

ये प्रदत्त संस्कृत में थे। स्वामी जी ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर विश्वसनीय पुस्तकों के प्रमाणों सहित लिख भेजा और उसके लेख में जो प्रशुद्धियां थीं, वे भी साथ ही लिखकर भेज दीं। इन प्रश्नों का एक उत्तर यह था कि निस्सन्देह संन्यासी को एक स्थान पर तीन दिन से अधिक न रहना चाहिए परन्तु जहां भ्रन्धकार हो रहा हो तो वहां उपदेश के लिये प्रधिक रहना उचित है।

(लेखराम पृष्ठ ६६)

जब महाराज को कर्णवास बितास करते हुए बहुत दिन हो गये और
उनकी लोकप्रियना बहती गई नब भगवानदास छादि को महाराज की बढ़ती
हुई लोकप्रियता असहा हो गई। उन्होंने सोचा कि जनके मार्ग से दयानद रूपी
कंटक नभी दूर हो सकता बिजब उसे आस्थार्थ से परास्त किया जाने। अतः वह
अनुपग्रहर निवासी पं० अस्वादन पर्वती को जो संस्कृत में बहुत व्युत्पन्त समभै
जाने थे स्थामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिये बुला लाये। पं० अस्वादत्त से
शास्त्रार्थ हुआ। परिगास यह निकला कि पण्डिन जी परास्त हुए और उन्होंने
एक सन्यप्रिय सनुष्य की भांति भरी सभा में सुक्तकंठ से कहा कि जो कुछ
स्यामी जी कहते हैं, यह सन्य है, सूर्तिपृजा अवैदिक और त्याज्य है।

(औ देवेन्द्रनाथजी कृत जीवनचरित्र, भाग १, पुष्ठ १०५, लेखराम, पृ० ७६)

#### मवम्बर १८६७)

पौराणिकों को पं॰ प्रम्वादत्त के पराजय की कालिमा धोने की जिल्ला थी ही । वे अनूपशहर गये और पं॰ हीरावल्लभ को बुलाकर लाये । पौष मास की किसी तिथि को पं॰ हीरावल्लभ कर्णवास धाये और बड़े ठाठ से आये । बहु अपने आराध्य देवों की मूर्तियों को एक सुन्दर सिहासन में सजाकर साथ लाये । दास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । उसमें पं॰ हीरावल्लभ प्रनृत्त हुए तो सनीबे ढंग से । देवसूर्तियों का सिहासन सामने रखकर धौर यह प्रतिज्ञा करके कि में इन देवमूर्तियों को दयानन्द के हाथ से भीग लगवाकर उठ्ना । छः दिन तक शास्त्रायं होता रहा, नियम और श्यायपूर्वक होता रहा। छठे दिन पंत्र हीरा-वल्लभ ने अस्त्र-शस्त्र डाल दिये, अपनी हार स्वीकार की, वाणी से भी और कमें से भी। पण्डित जी ने महाराज को हाथ जोड़कर प्रशास किया और साथ ही देवमूर्तियों को भी सदा के लिए हाथ जोड़कर यंगाजल में प्रविष्ट करा दिया। उन्त देवमूर्तियों को जिन्हों ने दयानन्द के हाथ से भीग लगवाने की प्रतिज्ञा करके शास्त्रायं में प्रवृत्त हुए थे, स्वयं भोग लगाना छोड़कर शास्त्रायं में निवृत्त हुए। सभा में २००० मनुष्य उपस्थित थे। स्वामी जी पंत्र हीरावल्लभ की न्यायप्रियता देखकर गदगद हो गये। और उन्होंने पण्डित जं! की मुक्तकण्ठ से प्रशंना की। निष्यक्ष मनुष्यों ने भी उन्हों हृदय से साधुवाद कहा। सबके मुख्यमंडल हुप से खिल उटे। मूर्तिपूजकों के हृदय शोक-सन्तप्त और उनके मुख विपाद से तेज-हीन हो गये और बाह करते और उन्हें सास भरते सभा से उठकर चते गये। इस शास्त्रायं का यह प्रभाव हुपा कि सैकड़ों मनुष्यों की धास्था मूर्तिपूजा के उपर से उठ गई और वीसियों लोगों ने पंत्र हीरावल्लभ का सनुकरण करते हुए अपनी देवमूर्तियां गंगा के प्रयाह में डाल दीं। (देवन्द्रनाय १। १११, लेखराम पुष्ठ ७७)

# मूर्त्तपूजा

साधु क्रहापुरुद्ध संश्रहत्यमं मा रामधात पर शास्त्राओ--सन् १८६७ संतरहत्व १६२४ विक्र

सेमकरन जी भूतपूर्व ब्रह्मचारी वर्तमान संन्यासी कर्णवास निवासी ने वर्णन किया कि अगहन मास, संवत् १६२४ में स्वामी जी रामघाट में आये। वहीं एक साधु कुट्णेन्द्र सरस्वती रहते थे। लोगों ने उनसे जाकर कहा कि एक स्वामी प्राया है जो गंगादि तीथें, महादेवादि की भूति और भागवत, वात्मीकि आदि सब का श्रृति और स्मृति के प्रतिरिक्त खंडन करता है। ग्राम में कोलाहल मच गया। प्रन्त में कुट्णेन्द्र को लोग उसके वार-बार अस्वीकार करने पर भी वहां वनखंडी पर ले आये जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे और शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। इतने में एक व्यक्ति ने कुट्णेन्द्र से पूछा कि महाराज! में महादेव पर जल चढ़ा धाऊँ तो स्वामी जी बोने कि यहां तो पत्थर है, महादेव नहीं। "महादेवो कैलासे वर्तते" अर्थात् महादेव कैलास में है। तब कुट्णेन्द्र ने कहा कि यहां महादेव नहीं है?

स्त्रामी जी ने कहा कि वैह महादेव मन्दिर के मतिरिक्त यहाँ भी है, वहाँ जाना अपर्थ है। तब कृष्णेन्द्र ने बीता के इस स्लोक का प्रमाण दिवा— "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । सम्युत्यानमधर्मस्य तदातमानं सृजाम्यहम्॥"

स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर निराकार है, अवसारवारी नहीं बन सकता। देह-भारना केवल जीव का धर्म है।

इसका कोई उत्तर कृष्णेन्द्र से न आया। वह स्वामी जी के सामने वैठा-बैठा ही धवरा गया और घवराकर वही गीता का स्लोक वार-वार लोगों की घोर मुख करके (मुख से कफ निकलता था) पड़ने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि तू लोगों से जास्त्रार्थ करना है या मुक्तसे शास्त्रार्थ करता है? मेरे सामने होकर बात कर।

फिर जब इस पर भी वह बात न कर सका और कुछ दशा भी ठीक न रही तो "गन्धवती पृथिवी" "धूमवनी अग्निः" इस प्रकार की न्याय की बात जली, जिस पर उसने कहा कि लक्षण का भी लक्षण होता है। स्वामी जी ने कहा कि लक्ष्य का तो लक्षण होता है परन्तु लक्षण का लक्षण नहीं होता। पूज्य का पूज्य और चन (घाटा) का चून क्या होगा?

इस पर 📖 लोग हुँस पड़े और वह घवराकर उठ खड़ा हुआ। 📰 लोग कहने लगे और जान गये कि स्वामी भी की जीत हुई।

12

m 14

(लेखराम पृष्ठ १००, १०३)

## यज्ञोपवीन

<sup>4</sup>जिस्तासम्बद्धाः प्रदेशः प्रदेशः विभाईः जित्रः स्थानस्थानम् से **प्रदेशोत्तरः । प**रस्वारीः १०९० ।

ठाकुर शिवलाल वैदय रईस डिवाई जि॰ बुलन्दगहर ने वर्णन किया कि दूसरी बार स्वामी जी मुझे फागुन बदि १३ संवत् १६२४ तदनुसार २१ फरवरी, सन् १८६८ को कर्णवास में भिले। वहां पहुँचकर वया देलता है कि माप दो-चार ठाकुरों और वैदयों के लड़कों के उपनयन संस्कार कराने का यस्न कर रहे हैं। मैंने जाकर नमस्कार किया और प्रदन किया।

प्रक्न-महाराज! यदि यज्ञोपवीत न हो तो नया हानि ?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्राह्मएं, क्षत्रियः वैश्य का उपनयन संस्कार होना ग्रावदयक है, क्योंकि का तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक मनुष्य को वैदिक कार्य करने का ग्रधिकार नहीं।

प्रका-एक व्यक्ति उपनयन संस्कार करावे परन्तु शुभ कम्मं न करे ग्रीर

दूसरा उपनयन संस्कार नहीं करावे ग्रीर सत्यभाषलादि कर्म में तस्पर हो, उन दोनों में कौने श्रेष्ठ है ?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि श्रेष्ठ वह है जो उत्तम कर्म करता है परन्तु संस्कार होता स्नावश्यक है क्योंकि संस्कार न होना वेद, शास्त्र के विश्व है सौर जो वेद-शास्त्र के विषयित करना है वह ईश्वरीय साझा को नहीं मानता सौर ईश्रीय साझा को न मानना मानो नास्तिक होने का लक्षरा है।

(लेखराम १९८० ६४)

गुसाई बलदेविगरिजी ने वर्णन किया किस्वामी जी जब संवत् १९२४ में सोरों में प्रायेथे तो उनका वहाँ प्रांगदराम ज्ञास्त्री 🖩 ज्ञास्त्रार्थ हुआ। पंडित भंगदराम जी संस्कृत 🗏 पूर्ण विद्वान् भीर व्याकरमा के पूरे प्रकाण्ड पंडित थे। जीमियों पंडित उनसे संस्कृत पढ़ते थे मीर केवल पढ़ाते ही नहीं प्रत्युत के पंडितों में शिरोमणि गिने जाते थे। इस झोर उनकी समानता करने वाला कोई न था ग्रीर न किसी का साहस पड़ता या कि शांगदराम जी से शास्त्रार्थ करने पर उद्यत हो। उनके नाम से ही पंडित लोग घवरा आते थे। विशेषतया वः न्याय श्रीर व्याकरण में पूर्ण दक्षता रखते थे। कस्व। बदरिया जो सीरां के ग्रह्यर समीप है, वहाँ के रहने वाले थे। पंडित नारायश चक्रांकित जिसे स्वामी जी ने हराकर अपना शिष्य धनाया या, वह पं० भंगदराम के पास पढ़ा करता था। उसने जाकर पं० भज्जदराम जी से कहा कि एक ऐसे स्वासः आये हैं जिनके सामने किसी को मुख से बात निकालने की भी शक्ति नहीं। पडित जी तुम चलो। पंडित अञ्जदराम जी आये मौर आते ही संस्कृत में मूर्तिपूजा पर विचार होने लगा। यह पंडित जी महाराज शालिग्राम की पूजा करते थे, और नित्य भागवत की कथा बांचा करते थे। स्वामी जो ने वेद और सत्य-शास्त्रों के प्रमाएतीं से मूर्तिपूजा का धत्यन्त बुद्धिपूर्वक संडन किया भीर साथ ही भागवत को भी खंडन करने से न छोड़ा। पंडित इङ्गदराम जी से भागवस के विषय में बहुत सी वातों हुईं। वे बहुत विद्वान् थे, स्वामी जी की विद्या पर मोहिन हो गये। स्वामी जी ने उनको भागवत के बहुत से दोष बतलाये थे। अन्तिम दोष यह था-

> "कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भृतम् ॥"

यह दशम स्कन्य का पहला बनोक है। इस में स्वामी जी ने विस्तार निव्य अशुद्ध और व्याकरण के विरुद्ध बतलाया था कि विस्तर चाहिए, विस्तार निव्य । क्योंकि शष्टाध्यायों में लिखा है विस्तार शब्द में "वर्ष प्रश्यम हो अशब्द में । इस पर स्वामी जी ने बहुत से क्लोकों का प्रमण्ण दिया कि देखी "विस्तरण ब्यान्य" सब स्थान पर ऐसा लिखा है कि विस्तार अशुद्ध है। वाता या वंश के लिये विस्तर और मापादि के लिये विस्तार आता है। उसी को सुनकर पंडित अंगरराम जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज ! आपकी बातों को कहाँ तक श्रवण करू — सब सत्य है। अन्त में पंडित जी अपना पूर्ण सन्तोव हो जाने के पहचान शालियाम की मूर्ति जिसे तह पूजते थे, सामने गंगा में डाल दी और भागवतादि पुराणों की कथा करनी पूर्णक्ष्य से छोड़ दी प्रत्युत भागवत का बहुत तिरस्कार किया। उनकी यह दशा देखकर गुसाई बलदेविगिरि जी ने भी बहुत सी बहुलियां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी सहिल्यां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी सहिल्यां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी सहिल्यां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी सहिल्यां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम जी के सम्बन्धियों ने भी सहिल्यां बटियां गंगा में फेंक दी और पंडित अङ्गदराम पुष्ठ (०६)

# मूलिपुजा

(ठाशुर किशनमिह से कायमगंज में प्रश्नोत्तर—संबद् १६२५)

वंदित शामलाल कान्यकुरूज कायमगंज ने बर्णन किया कि जब स्वासी जी शिवालय में शामकर उत्तरे तो लोगों से पूछा कि यह क्या है ? लोगों ने कहा कि यह शिवालय है, कहा कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो जैलास में है व्योंकि शिव यहां रहते हैं। इसलिए यह तो सराय बैठक है। हम को भी स्थरण किया, हम ठाकुर किशनसिंह भूश्वित सहित यहां गये। किशनसिंह ने पूछा कि तुम शिवलिंग पूजा का निपेध करते हो परन्तु इसका तो शास्त्रों में लेख है।

स्वामां ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो और फिर जब लिंग पृथक् होकर यहां सा गया तो शिव कैलास में हीजड़ा रह गया। (लेखराम पृष्ठ ११८)

# क्या मोहम्मद पंगम्बर है ?

(मुमसमार्गे से कर्र लाखाद में ब्रझ्मोत्तर --स० १६५६)

ला॰ मुन्नीलाल वैश्य ने वर्णन किया कि स्वामी जी संवत् १६२४ में जब फर्क लाबाद में ठहरे हुए थे तो एक दिन तीसरे पहर चार पांच मुसलमान स्वामी जी के पास गये। मुसलमानों ने पूला कि "मौहम्मद की खुदा ने हमारे लिए भेजा है या नहीं?"

स्वामी जी ने हम से कहा कि नियम होना चाहिए कि सस्य को सुनकर मनुष्य थिचार करे न कि धबराकर सड़ने को दौड़े । यब तो यह धार्मिक बात करते हैं पर थीछे युद्ध होगा । मैंने उनसे कहा कि स्वामी जो कहते हैं फिर कड़ोंगे तो नहीं ? उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप तो बलवान हैं । सारांश यह कि यह बात स्वामी जी ने तीन बार कही मा कहा कि "मौहम्मद अच्छा मनुष्य नहीं था । तुम लोगों ने उसका मनुकरण किया यह बुरा किया । जब चौटी कटवाई तो दावी रखने से क्या प्रयोजन ? ऊंची बाँग देते हो, यह क्या ईवर की उपासना है ?"

लतने के विषय में भी पूछा या परन्तु कोई उत्तर मुसलमान न दे सके। श्रन्त में चले गये। (लेखराम 9़ब्ठ १२५)

# अरहम हस्त्रा का वियोग

११८८१ अञ्चय अपरिवृद्धाः ये अध्यक्षात्ति **में पत्रतीसः अवस्थाः (दाददः)** 

मौलवी अहमद अली टूबान से मनुष्योत्पत्ति विषय पर बातचीत हुई तो स्वामी जी ने पूछा कि आसम-हब्बा का वियोग क्यों हुआ ? खुदा ने उनके मन बिम क्यों न उत्पन्न किया ? जो वियोग का दुःच ■ सहते । इसका मौलवी कोई उत्तर न दे सका। मौलवी स्वामी जी की बात ने प्रसन्त हुआ और उनके कथन की पुष्टि करता रहा। उपने महाराज की बहुत प्रशंसा को और कहा यह फकीर बहुन वहा आलिम (विदान) है और बुतपरस्त नहीं है।

(देवेन्द्रनाथ १। १३०. लेखराम पृ० ११६-१२०)

# वृह्तिपुतर

ে প্রিয়েক্তর জনবাত্র লাগতের<del>াকার নামত</del> ১৯৮১ চ

पंडित हरिशंकर जी ने वर्गन किया कि संवत् १६२६ में 🖿 स्वामी जी कन्नीज में ठहरें हुए थे तो मूर्तिपूजा पर हमारी उनसे यह बातचीतु, हुई--

स्वामी जो ने कहा कि मूर्तिपूजा का शास्त्रों में निषेत्र है। हमने कहा कि आय वचन पड़ें।

स्वामी जी ने कहा कि तुम कोई विधिवचन पढ़ों। हमने कहा कि श्रुति. स्मृति, सदाचार इत्यादि भ्रमित् सदाचार श्रुति, स्मृति के भ्रनुसार है भ्रीर मूर्तिपूजा सदाचार है (उस समय हमने भ्रीर ग्रन्थ नहीं देखे थे भ्रीर न वेद पढ़े थे)। स्वामी जी ने कहा कि सदाचार पंचमहायज्ञ है न कि मूर्तिपूजा भीर प्रतिमापूजन के कारण से लोगों ने बलिवेश्वादिक पंचयज्ञ छोड़ दिये हैं, जब उसमे अध्यद्धा होगी तब वह काम करने लगेंगे भीर जब वैदिक कर्म करने लगोगे तब तुम्हारा बड़ा मान होगा।

हमने कहा कि वैदिककर्म तो सब कोई कर नहीं सकेगा और मूर्तिपूजा पर सधदा हो जावेगी तो इससे लोक भ्रष्ट हो जावेंगे । (लेखराम पृष्ठ १२७, १२८)

जब श्री स्वामी जी महाराज फर्र लावाद में धर्म प्रचार तथा पासंड का संडन कर रहे थे तो वहां के पंडितों में हलचल मच गई मीर उन्होंने जिला मेरठ के रहने वाले पंडित श्रीगोपाल जी को जास्वार्थ के लिए बुलाया। इस शास्त्रार्थ में पीताम्बरदास जी मध्यस्थ थे भौर उनके मितिरक्त दस पांच पंडित भीर भी थे। विश्वास्त घाट पर जहां स्वामी जी उत्तरे थे सब लोग एक वित हुए मौर पंडित श्रीगोपाल जी भी गये। उस समय श्रीगोपाल जी तथा स्वामी जी के मध्य निम्नलिखित शातचीत हुई—

पंडित जी बोले कि "भो स्वामिन् मंथा राजी विचारः कुतः" है स्वामी !

मैंने राजि में विचार किया है। भाप मूर्तिपूजा का क्यों भीर कैसे खंडन करते

हैं। यह मूर्तिपूजा तो सर्वधा लिखी है।

स्वामी जी-कुत्र लिखितमस्ति तदुच्यताम् पर्यात् कहां लिखी है वह कहा भीर यह संस्कृत भगुद्ध है।

पंडित जी ने संस्कृत की श्रशुद्धि नो स्वीकार न की परन्तु मूर्तियूजा के प्रमारण में मनुस्मृति श्रध्याय २, इलोक १७२ पड़ा—

"देवताम्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च"

स्वामी जी-"ग्रस्यार्थः कियताम्" अर्थात् इसका अर्थ करो ।

पंडित जी—देवता का पूजन करे, सायं-प्रातः हवन करे ग्रीर पूजन चूंकि प्रतिमा का ही हो सकता है ग्रीर का नहीं इसलिये इससे मूर्तिपूजन सिद्ध है।

स्वामी जी--व्युत्पत्ति द्वारा इमका अर्थ करो। अर्थ पूजायाम् अर्थात् प्रचापुत्रा भौर पूजा सत्कार को कहते हैं। यहां अग्निहोत्र और विद्वानों के सरकार का समित्राय है, मूर्तिपूजा का नहीं। इस पर कुछ समय तक शास्त्रार्थ चलता रहा। श्री गोपाल जो निरंचय करके गये थे कि स्वामी जी की परास्त करेंगे वह बात न हुई सौर न मूर्तिपूजन का प्रतिपादन हुआ। इस पर स्वामी जी की विद्वत्ता की रूपाति और भी नगर में फैल गई और इसका कारण भी श्रीगोपाल हुए क्योंकि उसने उस समय यद्यपि सपनी भूल न मानी परन्तु दूसरे दिन पंडितों से पूछता किरता था कि पूजा शब्द कहीं नथुं सक भी होता है या नहीं क्योंकि मैंन वहां भूल से पूजा नपुं सक लिंग बोल दिया है। पंडितों ने कहा कि नहीं, वह तो स्त्रीलिंग होता है।

इस मनसर पर श्रीगोपाल ने अपनी अपकीति देखकर अपनी सफलता का यह एक उपाय सोचा कि काशी आकर स्वामो जी के विरुद्ध मूर्तिपूजा के पक्ष में व्यवस्थापत्र लार्ज ग्रौर उनको शास्त्रार्थ में इस बहाने से हराने का यत्न करूँ। यह निश्चय कर वह बनारस गये। पं० शालिग्राम जी शास्त्री मुख्याव्यापक गवनंमेण्ट कालिज अजमेर वर्णन करते । कि जब स्वामी जी ने फरै खावाद हमारे नगर में आकर मूर्तिपूजा का खंडन आरम्भ किया तब पंडित श्रीगोपाल जी बनारस में हमारे पास प्राये कि ग्राप फिरुक्ताबाद नगर 🖩 रहने वाले हं। अः अकल एक स्वामी-दयानन्द नामक वहां आये हैं भीर मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कृपा करके हमें व्यवस्था ले दोजिये। हमने उनके लिये प्रमाण लिखने का निश्चय किया परन्तु हमारे गुरु पंडित राजाराम शास्त्री ने कहा कि तुम क्यों परिश्रम करते हो। पहले भी एक बार दक्षिण में मूर्तिसंडन की चर्चा हुई थी उस समय हमने काशी के पंडितों 🖩 हस्ताक्षर से एक व्यवस्था लिखी थी उसकी प्रतिलिपि मेज दो। मैंने उसकी प्रतिलिपि करके काशी के पंडितों के हस्ताक्षर कराने के पदवान् उनको दे दी। श्रीगोपाल जी के कुछ रुपये भी हस्ताक्षर कराने में पंडितों की भेंट पूजा में क्यय हुए थे। हमने पहली बार श्रीयोपाल के मुख से ही स्वामी जी कर नाम सुना 📰 ।

(लेखराम १२१, ४७४)

1974 FM

र १९१९ च जेर्री इस्से २८ लाके । अन्तर्कत में प्राप्तमान अन्य सूच्या १४५६०

जेठ सुदि दशमी, शनिवार, संवत् ११२६ तदनुसार १६ जून, सन् १६६६ रात्रि को ग्राठ बजे के समय ला॰ प्रेमदास तथा देवीदास साहुकार, पंडित उमादत्त, पंडित पीताम्बरदास, पंडित रामसहाय शास्त्री, पंडित गौरीशंकर, पंडित ललिताप्रसाद, पंडित गणेश शुक्ल, पंडित चरनामल शुक्स, पंडित माधवाचार्य, पंडित कृत्रकिशोर, ला॰ जगन्नाथ प्रसाद, पंडित दिनेशराम, पंडित विहारीदत्त सनाद्य, पंडित गंगादत्त पुरोहित, पंडित हलघर श्रीका को साथ लेकर नगर के बाहर गंगातट पर स्वामी जी के निवास-स्थान पर गये। साला जगन्नाथ प्रसाद रईस फर्ड खाबाद ने धागे बहुकर स्वामी जी को नृजना दी (उस समय स्वामी जी पूर्वाभिमुख बैठे हुए खर्बू जा का रहे थे) कि महाराज हलधर आया है। स्वामी जी ने उनकी थोर से दृष्टि नीचे कर ली और खर्बू जा छोड़ दिया और फिर सिर उठाकर कहा कि धाने दो। उक्त साला साहब नीचे धाकर उनको ले गए। हलधर ने जाकर प्रशाम किया। स्वामी जी ने उत्तर में कहा धरे हलधर थानन्द है?

"धरे हलधर मानन्दो जातः ?"

उसने कहा महाराज आनन्द है।

यह पहले निश्चय हो गया कि बास्त्रार्थ मूर्तिपूजा पर हो परन्तु मूर्तिपूजा पर बारम्भ होते ही बात मुरापान पर जा पड़ी क्योंकि यह हलधर तात्रिक पंडित था जो मांस-मद्य काता-पीता था भीर उसे उचित समभता था। मैथिल बाह्यण प्रायः तांत्रिक होते हैं भीर मांस-मद्य खाते-पीते हैं। हलधर ने प्रमाण दिया—

# "सौत्रामण्यां मुरां पिबेत्।"

धर्षात्—सीत्रामिए यज में मुरा पीनी चाहिये। स्वामी जी ने वहा कि सुरा शब्द से अच्छे फल की रसरूप औषधि का वर्णन है, मद्य का नहीं। मद्य अर्थ करने वालों का अच्छो तरह खंडन किया और कहा कि इसका अर्थ यह है कि सीत्रामिए यज्ञ में सोमरस अर्थात् सामवल्ली का रस पीवे।

फिर हलधर ने स्वामी जी से संन्यासो के लक्षण पूछे। स्वामी जी ने सब लक्षण बतला दिये। तत्पश्चान् स्वामी जी ने हलधर से पूछा कि प्राप् बाह्यण के लक्षण कहें। परन्तु वह उससे न बन सके और संस्कृत में गड़बड़ करने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हलधर "भाषायां वद, भाषायां वद" धर्यात् भाषा में बात कर, भाषा में वात कर। इस पर वह बहुत घबरा गया और प्रकरण छोड़कर दूसरी और जाने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि है इलधर ! प्रकरण छोड़कर मत जाओ, प्रकरण पर रही।

"भो हलधर प्रकरणं विहास मा गच्छ।" हलधर ने इसका उत्तर दिया—

"ग्रहं तु न प्रकरणं विहाय गच्छामि परन्तु श्रीमतां पुनः पुनः प्रकरणा-मभिनयते, प्रकरण्याब्दस्य कथं किद्धिः" ? श्रर्थात् मैं तो प्रकरण छोड़कर नहीं जाता परन्तु ग्राप बार-बार प्रकरण शब्द कहते हैं। बतलाइये प्रकरण शब्द किस प्रकार सिद्ध होता है ? स्वामी जी—

'प्रपूर्वात् कृषातोर्ह्य् प्रत्यये कृते सति प्रकरणशब्दस्य सिद्धिर्भवति'' प्रथित ''कृ'' घातु से ''त्युट्'' प्रत्यय करने ने प्रकरण शब्द सिद्ध होता है ।﴿

'क धातुः समर्थो भदित कि वाउसमर्थो भवित' प्रथात् के धातु समर्थे होती है या ग्रसमर्थ ?

'भमर्थो भवति । समर्थः पद्यविधिः'' पर्यात् 'हः' धात् समर्थं होती है ग्रीर इस सुक्ष में समर्थ-पद्यविधि है जितने पद्म प्रसिद्ध होते हैं।

हत्यधर---यह तो कहिये कि समर्थ किस को कहते हैं और समर्थ किस को कहते हैं ?

्यामी जी--'सापेक्षोऽसमधीं भवति' श्रयति यपेतः करने वाला श्रसमधीं होता है। यह महाभाष्य का वाक्य है।

हलवर-- यह वास्य महाभाष्य **व नहीं लिखा है--यह तो केवल** शायकी. संस्थान है-।

स्त्रामी जी कृतिकारेर पंडित ने जीने कि दूसरे मध्याय कर पहला मंक महाभाष्य का निकालिये । जब निकाला और देखा गया तो बढ़ी जात निकली जी स्वामी जी कहते थे।

ग्रन्थ में निक्तर होकर हमधा शोका ने कहा कि महाभाष्यकार सी पंडित है और मैं भी पंडित है। मैं क्या उससे कम है।

स्वामी जो ने कहा कि तुम नो उसके वाल के समान भी नहीं हो । यदि हो तो कहो कि कल्म संज्ञा किस की है ?

हलधर इसका कुछ उत्तर न दे भके। ब्लाइलधर से कुछ उत्तर न बन सका तब स्वामी जी ने कहा कि महाभाष्य में "प्रकथितं च" इस सूत्र को देख लो कि कत्म संज्ञा कमें को है। इस पर सब लोग जान गये कि हलधर प्रोभा की कितनी विद्या है। इसी प्रकार कास्त्रार्थ ज्याकरण पर होते-होते एक बजे रात का समय हो गया। ग्रन्थ में यह निश्चय पाया कि "समर्थः प्रदिविधः"— यह सूत्र यदि सर्वत्र लगे तो हलधर जी की हार हो गई और यदि एक स्थान पर लगे तो स्वामी जी की इयह निश्चय होने से सब लोग हलधर सहित

लां जगन्नाधंप्रसाद तथा पंडित मुन्नीलाल जी ने कहा कि हम और सब पंडित लोग एक साथ ही चले जाते थे। मार्ग में सब पंडितों में कहा कि स्वामी जी ने वड़ा हठ किया क्योंकि यह केवल सूत्र में लगतः है, सर्वत्र नहीं लगता। चूंकि हम स्वामी जी के हित्तिचन्तक थे इसलिय प्रात करल हम दोनों स्वामी जी के पास गये। वह एकादशी का दिन था। हमने स्वामी जी से प्रलग जाकर कहा कि महाराज! धव यहां तक ही रहने दो। उन्हान कहा कि क्यों! हमने कहा कि शास को सब पंडित कहते थे कि "समर्थः पदिविधः" यह सूत्र केवल सूत्र में ही लगता है, सर्वत्र नहीं। ध्रशी न हमारी हार है और न उनकी। यदि वास बनी रहे तो प्रच्छा है। तब स्वामी जी ने कोच करके कहा कि गोत्रध का पाप तुन्ते है पदि उने न लाने और गोवध कर पाप उने है यदि वह न प्रात्न नया सस्य पर वह दे है अतः हम चले आये।

उस दूसरी रात । लिये दिल्मों का अबंध हो लया था उरक्त स्वामी जी घटाई पर ही बैठे रहे। बाठ बंग रात के सम एक जित हुए — रात क बंद तो थी। कुशल क्षेम पूछकर बैठ गये। सबके सामने स्वामों जी ते प्रहा कि भाई कल हुमारा तुम्हारा किस बात पर शास्त्रायं था। क्या इन्हें बात पर था या नहीं कि यदि केवल सूत्र पर लगे तो हुमारी उरावप शीर पदि सबंत्र लगे तो तेरी पराजय। वह मीन रहा परन्तु पीताण्यरदास ने कहा कि हां महाराज! कल यही बात निश्चित हुई थी जिसे सब पण्डिकों ने स्वीकार किया। इस रात शास्त्रार्थ शास्त्रमम होने से पहले यह जात हुया कि हुछ लोगों का विचार को लाइल करने का है इसलिये सबको मुनाकर कह दिया गया कि जिस किसी को स्वामी जी से बात करने की इच्छा हो वह श्रकेला-श्रकेला करे। यदि कोई बीच में बोलेगर तो उटा दिया जायेगा। पंडितों के श्रतिरक्त जो भौर लोग थे उनको कहा गया कि भाव लोग यहां से उटकर नीचे चब्रतरे पर सुनें। इस पर पौरी-शंकर कममीरी बाह्यमा को चित होकर अपने घर को चला गया श्रीर उसी दिन से स्वामी जी के विरुद्ध हो गया।

शास्त्रार्थ आरम्भ होने से पहले स्थामी जी ने हलधर से कहा कि हलधर तू अभी नवीन पढ़कर आया है और गृहस्थी है। तू अब यदि समझ ले कि मेरी हार हो गई तो कुछ हानि नहीं परन्तु तुम्हारी हार होने में तेरी हानि है। हलधर ने इस बात की कुछ पर्वाइन की और उसी हठ पर धड़ा रहा। तब स्वामी जी ने

पं० वनिकार को मावाज दी कि वजिकतोर! महाभाष्य लाओ। दीपक भी पास मगालिया । महाभाष्य खोलकर इस मृत्र को सदके सामने सर्वेत्र लगा दिया। जिस पर हलधर वित्कुल मौन हो गया। पंडित लोग ग्रीर बातें करने लगे । स्वामी जी ने कहा कि नहीं जिस आत पर हमादा जास्वार्थ हुआ है पहले उसका निर्णय कर दो कि किसकी हार हुई ! तब सब चुप हो गये । ला० जगन्नाथप्रसाद जी ने कहा कि जो बांत हो वह सच-सच कह दो तब सबने स्वीकार किया कि कल पही उहरी थी कि "तमर्बः पदविधिः" -- यह मुत्र सर्वत्र लगता है या एक स्थान पर। जो बान कल हलधर ने कही थी वह अगुद्ध सिद्ध हुई। इतना सुनकर हलधर निक्षेष्ट साहो गया और दुःख से गिरने लगा । उसके साथियों ने उसे संभाल लिया । उस रात को पहली रात से बहुत अधिक मनुष्य थे। यनितः हलधर को पराजित होने के पश्चान् लोग उठा ले गये। बेच पण्डित भी चले गये। केवल पण्डित पीताम्बरदास, उमादन, रामसहाय शास्त्री, मुन्नीलाल तथा ला० जगन्नाचप्रसाद जी बैठे रहे । रात एकादशी की थी । कुछ पुण्योपार्जन के विचार से भीर कुछ सत्योप-वैश के लिये वहाँ रात भर जागते रहे। भाज भी एक बजे तक शास्त्रार्थं होता रहा।

फिर उसी रात को स्वामी जी का पण्डित उमादन जी से मित्रतापूर्व के बातिलाप हुना। बीच में पण्डित रामसहाय जी बोलने लगे। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि भाप बूढ़े हैं, शामशार्थ में भ्रपमान हो जाता है, भ्राप सुनते रहें जिस पर वह बुद्धिमानी से फिर मौन रहे। प्रातःकाल सब गंगास्तान करके भवने घर को चले गये भीर उनके चले जाने के पश्चान विनर किसी को भूचना दिये स्वामी जी भी कानपुर की भीर चले गये। (सेन्द्रराम पृ० ४६३-४६६)

#### र्शवयोध-तान

,भीलवी में **का**नपुर में प्रश्तीनर जनर १०६६०

रायबहादुर दरगाही लाल वकील तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट कानपुर ने वर्णन किया कि जब स्वामी जी कानपुर में हमारे घाट पर ठहरे हुए थे, तो एक मौलबी आये। स्वामी जी ने उससे कुरान के विषय में कहा कि कुरान तुम्हारा ईव्बरीय वचन नहीं हो सकता इसलिये कि उसकी बिस्मिल्लाह अबुद्ध है। मौलबी ने अर्थ किये। स्वामी जी ने कहा कि यदि ईश्वर ने बनाया है तो फिर वह किस ईश्वर के नाम से आरम्भ करता है? इस पर वह मौन होकर चले गये। (लेखराम पृष्ठ १३५-१३६)

# बृत्तिपता

(व) तुलवर **यो**क्स आपनी से सामपुर में आपनार्थ- ३१ वीलको, १०५६,

कानपुर नगर में मैरव घाट के नीचे फर्ज पर शास्त्रार्थ हुआ था। मुख्यस्यायाधीश और उक्कू थेन साहव वहादुर ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर तथा नगर
कोनवाल आदि सब सम्मासित व्यक्ति वहां उपस्थित थे। उपस्थिति २०-२५
हजार मनुष्यों की थी। दो बजे से मनुष्य एकतित होने प्रारम्भ हुए। साई चार
बजे से शास्त्रार्थ व्यारम्भ हो गया। शस्त्रार्थ का विषय 'मूर्ति-पूजन' था।
स्वामी जी के सम्मुख अक्ष्मण् शास्त्री भदूर वाले और हलघर मोभा दोनों
उपस्थित थे। शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ। सिस्टर थेन साहब बहायुर जो अच्छे
संस्कृतश थे, मध्यस्य नियत हुए। मूर्यास्त होने के परचात् शास्त्रार्थ
समाप्त हुआ।

स्वामी जी नीचे भैरव घाट पर उतरे हुए थे। प्रथम सब लोगों ने यह खाड़ा कि वह घाट के ऊपर बाकर शास्त्रार्थ करें और कोतवाल बादि मधि-कारियों ने भी स्वामी जी से कहा कि बाप ऊपर बर जायें। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैंने किसी को नहीं बुलाया जिसका जी चाहे वह यहां था जाये बीर जिसका जी चाहे वह न घाने। इस पर सद नीचे कले बाये।

स्वर्गीय वाव् व्यामाचरण वंगाली मुख्य प्रधान, पंडित काशीनारायण् श्यायाधीश (जो इस समय बनारस में रहते हैं) तथा मुस्तान ग्रहमद कोतवाल ग्रादि सव सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रन्त में सबके सामने मिस्टर थेन साहब मध्यस्थ ने निर्णय दिया था कि स्वामी जी जीते हैं भीर उनकी विदत्ता की बहुत प्रशंमा की थी। पण्डित शिवसहाय जी ने वर्णन किया कि उस दिन उपस्थित था। शास्त्रार्थ ग्रारम्भ हुमा। हलधर मोक्ता मपने साथ लक्ष्मण् शास्त्री को भी लाया था। प्रथम प्रश्न हलधर मोक्ता ने यह किया कि प्रापने जो विज्ञापन दिया है जिसका विषय "अष्ट ग्रंप" भीर "ग्रष्ट सत्य" है— उसमें व्याकरण की श्रमुद्धि है।

स्वामी जी—ये बातें पाठशाला के विद्याधियों की हैं। ऐसे शास्त्रार्थ सदा पाठशालाओं में हुआ करते हैं। आज वह विषय छेड़ो जिसके लिए हजारों मनुष्य एकत्रित हैं। व्याकरण के बारे में कल मेरे पास आना—मैं समझा टूंगा।

तब आंभा ने प्रश्न किया कि ग्राप महाभारत को मानते हैं ? स्वामी जी ने कहा कि हम मानते हैं।

स्रोभा ने एक श्लोक भारत का पढ़ा जिसका समिप्राय .यह था कि

एक भील ने द्रोशाचार्य की मूर्ति बनाकर भीर सामने रक्षकर घनुष-विद्याः सीसी।

स्वामी—मैं तो यह कहता हूँ कि कहीं प्रतिमापूजा की बाझा बतलाओं इसमें तो बाझा नहीं पाई जाती है प्रत्युत लिखा है कि एक मील ने ऐसा किया जैसा कि सदा बजानी लोग बाज तक किया करते हैं। वह कोई ऋषि, मुनिन था, न उसको किसी ने ऐसी किक्षा दी थी और यदि यह बात कही कि उसको ऐसा करने से बनुष-विद्या बागई तो उसका कारण द्रोणाचार्य की मूर्ति न थी; प्रत्युत बम्यास का परिणाम था जैसा कि बांग्रेख लोग चौर-मारी है दारा सीखते हैं परन्तु वे कोई मूर्ति नहीं घरते। फिर उस पर बोका जी चूप रहे और दूसरा यह प्रश्न किया—

मोभर जी-वेद में प्रतिमा की माजा नहीं 🖥 तो निषेध कहां है ?

स्वामी जी ने उत्तर विया कि जैसे किसी स्वामी ने सेवक को भाशा वी कि तू परिचम को बला जा, इससे स्वयं ही तीन विशामों का निषेध हो गया। यब उसका यह पूछना कि उत्तर वक्षिण को न जाऊं व्यर्थ है। इसलिये जो वेद ने उश्वित समका, क्ष्म विया और नहीं सिखा वही निषेध है।

इसके पश्चात् येन साहब को सन्देह हुआ। कि ये स्वामी जी कुछ पढ़े हैं या केवल मुख से ही शास्त्रायें करते हैं। इसकी परीक्षा के लिये एक पत्रा जो हलधर लाये बिवह परीक्षायं स्वामी जी के सामने ब्ला दिया। स्वामी जी ने पढ़कर सुना दिया। इस पर साहब बहादुर ने स्वामी जी से प्रश्न किया।

थेन साहब—ग्राप किसको मानते ! ? स्वामी जी-एक ईश्वर को ।

तत्पद्दवात् वेन साहब ने छड़ी ग्रीर टोपी उठाई ग्रीर कहा कि ठीक बात है, यच्छा प्रशास । उनके उठते हो सब उठ खड़े हुए ग्रीर कोलाहल सवाते हुए चले कि बोलो श्री गंगा जी की जय । यह सारा कार्य स्वर्गीय प्राग-नारायण तिवारी का या ग्रीर रुपया ■ भाठ ग्राने के पैसे भी श्रोका जी के सिर से लुटाए ग्रीर शोर मचाया कि ग्रीका जीते ग्रीर स्वामी जी हारे श्रीर उनको गाड़ी में चढ़ाकर ले गये। (लेखराम पृष्ठ ४०६-४६६)

# "कानपुर सांस्त्रार्थ के विषय है मध्यस्थ मिस्टर चेन को सम्मति"

Gentlemen. At the time in question I decided in favour of Daya Nand Saraswati Fakir, and I believe his arguments are in accordance with the Vedas I think he won thy day. If you wish tt I will give you my reasons for my decision in a few days.

Cawnpore

Yours obediently (Sd.) W. Thaina

#### अनुवाद

सण्जनो, झास्त्रार्थं के समय बने दयानन्द सरस्वती फकीर (साधु) के पक्ष में निर्ण्य दिया था और मैं विश्वास करता है कि उनकी युक्तियां वेदों के अनुकूल थीं। मेरा विचार है कि उस दिन उनकी विजय हुई। यदि प्राप चाहेंगे तो मैं ध्रयने इस निर्ण्य के कारण कुछ दिनों में दे दूंगा।

कानपुर

(हस्ताक्षर) उब्ल्यू० येम

# नवीन बेदान्त

# (ताषु परमहंस, वासी से प्रश्नोत्तर-सन् १८६६) "बहा घोर जीव की एकता पर प्रश्न"

सामु मायाराम जी परमहंस उदासी ने वर्णन किया कि जब स्वामी जी का काशी में सास्त्राणं हुमा तब हम कलकत्ता में थे। हमने एक साधु सि सुल से सुना था कि बनारस में दयानन्द के साथ विशुद्धानन्दादि ने बुद्धिपूर्वक शास्त्राणं नहीं किया प्रत्युत भूतंता की जो बुरी बात है। एक वार हम एक श्रहाणारी के साथ मानन्दबाग में जहां दयानन्द जी उतरे हुए थे—विचरते हुए गये। हमारा विचार तो नहीं था परन्तु ब्रह्मचारी ले गया। उनके पास पहुँचकर ब्रह्मचारी ने प्रक्ष किया कि शारीरक पर शंकर श्रीर रामानुजाबि लोगों के भाष्य हैं—एक इंत भीर दूसरा श्रद्धेत बताता है—हम किस को मानें।

स्वामी दयानम्द ने कहा कि दोनों का ठीक नहीं, प्रस्युत भेद अभेद दोनों हैं। बहा सर्वध्यापक है इसलिए अभेद है। बहा जीव नहीं इसलिए भेद है। हमने आसेप किया कि फिर शंकर मतवाले जो अभेद मानते हैं अर्थात् जीव-बहा की एकता, उनको क्या फल प्राप्त होगा ?

उत्तर दिया कि उनका निश्चय मिथ्या है, मिथ्या फल होगा।

हम कोई ग्रीर प्रक्त करना चाहते वे परन्तु बहाचारी ने चलने 📖 निश्चय किया । स्वामी जी संस्कृत के बड़े विद्वान् थे। (लेक्सम पृ० १४३)

# मूर्ति पूजा काशी शास्त्रार्थ

कार्तिक सुदि १२ संवत् १६२६

काशी जास्त्रार्थं (वैदिक यन्त्रालय काशी में मुद्रित संवत् १६३७ के मनुसार)

#### मूमिका

मैं पाठकों को इस काशी के शास्त्रार्थ का (जो कि संवत् १६२६, मि॰ कार्तिक सुदि १२, मंगलवार के दिन "स्वामी दयानन्द सरस्वती जी" का काशीस्य 'स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती' तथा 'बालशास्त्री' मादि पण्डितों साथ हुआ था) तात्पर्य सहज में प्रकाशित होने के लिये विदित करता है।

इस संवाद में स्वामी जी का पक्ष पाणाग्रमृतिपुजादिक ग्डन-विषय और काशीबासी पण्डित लोगों का मण्डन 🖿 विषय था। उनको वेद-प्रमाण से मण्डन करना उचित था सो कुछ भी न कर सके। नयोंकि जो कोई भी पाषारगादि मूर्तिपूजादि में वैदिक प्रमाण होता तो क्यों । कहते भीर स्वपंक्ष को वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किये विना वेदों को छोड़कर मन्य मनुस्मृति भादि ग्रस्य वेदों के अनुकूल हैं वा नहीं, इस प्रकरणान्तर ■ क्यों जा गिरतें ? क्यों कि जो पूर्व प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना है वही पराजय का स्थान है। ऐसे हए पश्चाद भी जिस-जिस ग्रन्थान्सर में से जो-जो प्राण ग्रादि शान्दीं से ब्रह्मवैवर्तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने अगे वे सो भी सिद्ध नः कर सके। पदचात् प्रतिमा शब्द से मूर्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा था वह भी न हो सका। पूनः पूराण शब्द विशेष्य वा विशेषणवाची इस में स्वामी जी का पक्ष विशेषण-वाची भीर काशीस्थ पंडितों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना था, इसमें बहुत इवर उधर के वजन वोले परन्तु सर्वत्र स्वामी जी ने विशेषणवाची, पुरासा को सिद्ध कर दिया ग्रीर काशीस्य पण्डित लोग विशेष्यवाची सिद्ध नहीं कर सके। सो ग्राप लोग देखिए कि शास्त्रार्थ की इन बातों से क्या ठीक-ठीक विदित होता है ?

भौर भी देखने की है कि जब माघवाचाम्यं दो पत्रे निकास के सबके सामने पटक के बोले वे कि यहां पुरास खब्द किस का विशेषस है उस पर स्वामी जी ने उसको विशेषस्थानाची सिद्ध विया परन्तु काशी-निवासी पंडितों से कुछ भी ■ बन पड़ा। एक बड़ी शोचनीय यह वात उन्होंने की जो किसी सभय मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये नोग सभा में काशीराज महाराज और काशीस्य विद्वानों के सम्मुख ग्रमम्थता का बचन बोले। क्या स्वामी जी के कहने पर भी काशीराज प्रादि चुप होके बंठे रहें और बुरे वचन बोलने वालों को स रोकें? क्या स्वामी जी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगाके प्रत्युत्तर देना विद्वानों की बात नहीं थी? ग्रीर क्या सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि सब सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदश किया ग्रीर ऐसे महा प्रसम्यता ■ व्यवहार करने ■ कोई भी उनको रोकने वाला न हुमा ? और क्या एकदम उठके चुप होके बगीचे से बाहर निकल जाना ग्रीर क्या सभा ■ वा धन्यत्र भूठा हल्ला करना धार्मिक ग्रीर विद्वानों के प्राचरण से विद्व महीं था?

यह तो हुआ सो हुआ परन्तु एक महा सोटा काम उन्होंने और किया जो सभा के व्यवहार से धरवन्त विरुद्ध है कि एक पुस्तक स्वामों जो की भूठी निम्दा के लिए काशीराज के छापेखाने में छपाकर असिद्ध किया और चाहा कि उनकी बदनामी करें और करावें परन्तु इतनी भूठी चेष्टा किये पर भी स्वामी भी उनके कमों पर ह्यान न देकर वा उपेक्षा करके पुनरिप उनकी वेदोक्त उपवेश प्रीति से आज तक बरावर करते ही जाते हैं। और उक्त २६ के संवत् से से के लिये प्रीति से आज तक बरावर करते ही जाते हैं। और उक्त २६ के संवत् से से के लिये प्रीति से आज तक बरावर करते ही जाते हैं। और उक्त २६ के संवत् से से के लिये पाई हो तो सम्यतापूर्वक लगाते जाते हैं कि पुनरिप जो कुछ साप लोगों ने वैदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूस्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के लिये पाई हो तो सम्यतापूर्वक करके फिर भी कुछ कही वा सुनो। इस पर भी कुछ नहीं करते । यह भी कितने निश्चय करने की बात है। परन्तु ठीक है कि जो कोई हढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्य पंडित लोग पाते प्रयवा कहीं वेदशास्त्र में प्रमाण होता तो क्या सम्मुख होके अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते और स्वामी जी के सामने न होते ?

न्द्रसंस यही निवित्तत सिद्धान्त जानना चाहिए कि जो इस विषय में स्वामी जी की बात है वही ठीक है। भीर देखों । स्वामी जी की यह बात संवत् १६२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें सभा के होने के प्रत्युत्तम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये वे; सत्य ठहरती है।

उस पर पश्चित ताराचरण मट्टाचार्य ने मनर्वयुक्त विज्ञापन खपवा के
प्रसिद्ध किया था। उस पर स्वामी जी के भित्राय से युक्त दूसरा विज्ञापन
उसके उत्तर में पंडित मीमसेन शर्मा ने खपवाकर कि जिसमें स्वामीविशुद्धानन्द-

सरस्वती जो और वासवास्त्रों जी से शास्त्रार्थ होने की सूचना थी, प्रसिद्ध किया था, उस पर दोनों में से कोई एक भी शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त न हुआ। विया अब भी किसी को शंका रह सकतो है जो-जो स्वामी जी कहते हैं वह सध्य है वा नहीं? किन्तु निश्चय करके जानना चाहिए कि स्वामी जी की सब वातें वेद भीर युक्ति के अनुकूल होने से सर्वया सस्य ही हैं।

भीर जहां छान्दोग्य उपनिषद् ग्रादि को स्वामी जी ने वेद नाम से कहा है वहां वहां उन पण्डितों के मत के अनुसार कहा है किन्तु ऐसा स्वामी जी का मत नहीं। स्वामी जी मन्त्रसंहिताओं हो को वेद मानते हैं क्योंकि जो मन्त्रसंहिताओं हो को वेद मानते हैं क्योंकि जो मन्त्रसंहिता हैं वे ईश्वरोक्त होने से निर्धान्त, सत्यायं युक्त हैं भीर बाह्यए प्रन्थ जीवोक्त ग्रथात् ऋषि, मुनि ग्रादि विद्वानों के कहे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परस्तु वेदों के प्रनुक्त होने से प्रमाण ग्रीर विरुद्धार्थ होने से ग्रप्रमाण हो भी सकते हैं। मंत्रसंहिता तो किसी के विरुद्धार्थ होने से ग्रप्रमाण कभी वहीं हो सकती क्योंकि वे तो स्वतः प्रमाण है। (प्रवन्धकर्ता—वै० य० काशी)

# 🚃 काशीस्य शास्त्रार्थः

षास्त्राधिवद्यानन्दसरस्वती स्वामी गंगातटे विहरति । । ऋग्वेदादिसत्य-शास्त्राधिवद्यानन्दसरस्वती स्वामी गंगातटे विहरति । । ऋग्वेदादिसत्य-शास्त्रेम्यो निश्चयं कृत्वेयं वदति—"वेदेषु पाषाणादिमूर्तिपूजनविधानं श्वेदशास्त-गाणपत्रवेष्णवादिसम्प्रदाया रुद्राक्षत्रिपुंड्रादिधारणं च नास्त्येवः तस्मादेतत् सथ मिथ्यैवास्तिः नाषरणीयं कदाचित् । कृतः ? एतत् वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणं महत्पापं भवतीतीयं वेदादिषु मर्यादा जिल्लितास्ति ।"

एवं हरद्वारमारम्य गङ्गातटे मन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद् दयानन्दसंरस्त्रती स्वामी खण्डनं कुर्वन् सन् काशीमागत्य दुर्गाकुण्डसमीप भानन्दारामे यदा स्थिति कृतवान् तदा काशीनगरे महान् कोलाहलो जातः । बहुभिः पण्डितेर्वेदादिपुस्तकामा मध्ये विचारः कृतः । परन्तु क्वापि पाचागादिमूतिपूजनादिविधानं न सञ्चम् ।

प्रायेण बहूनां पाषाणपूजनादिष्याग्रहो महानस्ति, ग्रतः काशीराजमहाराजेन बहून् पण्डितानाहूय पृष्टं कि कर्त्तव्यमिति ? तदा सर्वेजंनैनिश्चयः कृतो येन केन प्रकारेण दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थं कृत्वा बहुकालात् प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं यथा भवेत् तथा कर्त्तव्यमेवेति ।

पुनः कान्तिकशुक्लद्वादश्यामेकोन्दिक्षतिशतषड्विशितितमे संवत्सरे (१६२६) मञ्जलवासरे महाराजः काशीनरेशो महुभिः पण्डितेः सह शास्त्रार्थकरणार्थ-मानन्दारामं यत्र दयानन्दस्वामिना निवासः कृतः, तत्रागतः । तदां दयानस्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्तम्—वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा रे

तदा महाराजेनोक्तम्---वेदाः पण्डितानां इच्ठस्थाः सन्ति कि प्रयोजनं पुस्तकानामिति ?

तदा दवानन्दस्वामिनोक्तम्—पुस्तकैविना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावद्-विचारस्तु न भवति ।

भस्तु तावत् पुस्तकानि नानीतानि ।

तदा पण्डितरचुनाथप्रसादकोटयालेन नियमः कृतो दयानन्दस्वामिना सहैकैकः पण्डितो वदतु न तु युगपदिति ।

तदादी ताराचरणमैयायिको विचारार्थमुद्यतः। तं प्रति स्वामिदयानन्दे-नोक्तम्--युष्माकं वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमस्ति न वेति ?

नदा तःराधरणेनोक्तम्-सर्वेषां वर्णाधमस्यानां वेवेषु प्रामाण्य-स्वीकारोऽस्तीति ।

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्—वेदे पाषाणादिवृतिपूजनस्य यत्र प्रमाणं जवेत्तदुर्गनीयम् । नास्ति चेद्रद मास्त्रीति ।

नदा तारावरणभट्टाचार्यणोक्तम् - वेदेवु प्रमाणभस्ति वा नास्ति परन्तु वेदानामेव प्रामाण्यं नान्येवामिति यो गूगासं प्रति कि वदेव ?

तदा स्वामिनोक्तम्—प्रत्यो विचारस्तु पश्चाद भविष्यति वेदविचार एव मुख्योऽस्ति तस्मात् स एवादौ कर्तव्यः। कृतो वेदोक्तकर्मेव मुख्यमस्त्यतः। मनुस्मृत्यादीस्यपि वेदमूलानि सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेद-विरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति ।

तदा तारचरणभट्टाचार्व्यशोक्तम्—मनुस्मृतेः क्वास्ति वेदभूलमिति । स्वामिनोक्तम्—'यद् वे किचन मनुस्वदत्तद् भेषजं भेषजतायां इति सामवेदे :o: ।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्--रचनानुपपसेश्च भ्रानुमानमिस्यस्य व्यास-सूत्रस्य कि मूलमस्तीति ?

तदा स्वामिनोक्तम्—ग्रस्य प्रकरणस्योपरि विकारो न कर्लेब्य इति । दुर्नावसुद्धानन्दस्थामिनोक्तम्—वर्देव स्वं यदि जानासीति ।

:o: इद पण्डितानाभेव मतमञ्जीकृत्योक्तुमती नेदं स्वामिनी मतमिति वेद्यम्। नदा दवानन्दस्वामिना प्रकरणान्तरे गमनम्भविष्यतीति मस्वा नेदमुक्तम् । कदाचिन् कष्ठस्थं यस्य न भवेत् स पुस्तकं दृष्ट्वा वदेदिति ।

नदा विशुद्धानस्दस्वामिनोक्तम्—कण्ठस्थं नास्ति चेच्छास्त्रार्थं कर्तुं कयमुश्चतः काशीनगरे चेति ।

तदा स्वामिनोक्तम्-भवतः सर्वं कण्ठस्यं वर्त्तत इति ?

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्नम्-मम सर्वं कण्ठस्यं वर्ततः इति ।

तदा स्वामिनोक्तम्-धर्मस्य कि स्वरूपमिति ?

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्--वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्यो धर्म इति ।

तदा स्वाधिनोक्तम्—इदन्तु तव संस्कृतं, नास्त्यस्य प्रामाण्यं, कण्ठस्यां भृति स्मृति वा वदेति ।

तदा विशुद्धानन्यस्वामिनोक्तम्—"चोदनालक्षशार्थो धर्मः" इति जेमिनि-सूत्रमिति । श्र

तवा स्वामिनोक्तम्—चोदना का, चोदना माम प्रेरणा तत्रापि श्रुतिकी स्मृतिर्वकतव्या यत्र प्रेरणा भवेत्।

तवा विशुद्धानन्दस्थामिना किमपि नोक्तम्।

तदा स्वामिनोक्तम् — प्रस्तु तावद्धमंस्वरूपप्रतिरादिका श्रुतिवा स्मृतिस्तु नोक्ता कि च धमंस्य कति लक्षणानि भवन्ति बदतु भवानिति ? .

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्-एकमेव लक्षणं धर्मस्येति ।

तदा स्वामिनोक्तम्-किं च तदिति ?

तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्सम्।

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्—धर्मस्य तु दश खळाणानि सस्ति मवता कथमुक्तमेकमेवेति ?

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—कानि तानि लक्षणानीति ? तदा स्वामिनोक्तम्—

वृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिष्रहः । धीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

इति मनुस्मृतेः श्लोकोऽस्ति :o: ।

:o: प्रत्रापि तस्य प्रतिक्षाहानेनियहस्थानं जातमिति बोध्यम् ।

अ इदन्तु सूत्रमस्ति, नेयं श्रुतिवां स्मृतिः, सवं मम कण्ठस्यमस्तीति प्रतिज्ञायेदानीं कण्ठस्यं नोच्यत इति प्रतिज्ञाहानेस्तस्य कुतो न पराजय इति वेश्वम्।

तदा बालशास्त्रिणोनतम्—यहं सर्वं धर्म्मशास्त्रं पित्तवानिति ।
तदा दयानन्दस्वामिनोनतम्—स्वमधर्मस्य लक्षणानि वदेति ।
तदा बालशास्त्रिणा किमिप नोनतम् ।
तदा बहुभिर्युगपत् पृष्टम्—प्रतिमा शब्दो वेदे नास्ति किमिति ?
तदा स्वामिनोक्तम्—प्रतिमाशब्दस्यस्तीति ।
तदा तैरुक्तम्—क्वास्तीति ?
तदा स्वामिनोक्तम्—सामवेदस्य बाह्यणे चेति ।
तदा तैरुक्तम्—कि च तद्वचनिमिति ।
तदा तैरुक्तम्—कि च तद्वचनिमिति ।
तदा तैरुक्तम्—प्रतिमाशब्दस्य बेदेक वस्ते भवान् कथं खण्डनं करोति ?
तदा स्वामिनोक्तम्—प्रतिमाशब्दस्य वेदेक वस्ते भवान् कथं खण्डनं करोति ?
तदा स्वामिनोक्तम्—प्रतिमाशब्दनंव पाषाणपूजनादेः प्रामाण्यं नः भवति ।
प्रतिमाशब्दस्याथंःक नंव्य इति ।

तदा नंस्कतम् -- यस्मिन् प्रकरगोऽयं मंत्रोऽस्ति तस्य कोऽयं इति ?

तदा स्वामिनेश्वतम् — प्रयातोद् मृतशांति व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य नातारमिन्द्रमित्यादयस्तनैव नवें यूलमंत्रा लिखिताः । एतेषां मध्यात् प्रतिमन्त्रेण् त्रित्तिसङ्ख्राण्याद्वतयः कार्यास्ततो व्याहृतिभिः पञ्च पञ्चाद्वतयश्चेति लिखित्वा सामगानं च लिखितम् । प्रनेनैव कर्माणाद्भुतशांतिविहिता । यहिमन्यंत्रे प्रतिमाशब्दोऽस्ति स मंत्रो न मर्थलोकविषयोऽपि ह्य बह्यलोकविषय एव तद्यया—"सं
प्राचीं दिशमन्वावसंतेऽऽथेति" प्राच्या दिशोद्भुतदशंनशांतिमुक्त्वा ततो दक्षिणस्याः
परिवमाया दिशः शांति कथित्वा उत्तरस्या दिशः शान्तिश्वता । ततो द्वश्च शान्तिमर्थलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तिरक्षस्य शान्तिश्वता । ततो दिवश्च शान्तिविधानमुक्तम् । ततः परस्य स्वर्गस्य च नाम बह्यलोकस्यैवेति ।

तदा बालशास्त्रिणोक्तम्—यस्यां यस्यां दिशि या या देवताः तस्यास्तस्याः देवतायाः शान्तिकरणेन दिव्यविष्नोपशान्तिर्मदतीति ।

नदा स्वामिनोक्तम्—इदं तु सत्यं परन्तु विष्नदर्शयता कोऽस्तीति ? तदा बालशास्त्रिणोक्तम्—इन्द्रियाणि दर्शयत्णीति ।

तदा स्वामिनोक्तम—इन्द्रियाणि तु द्रब्दृणि भवन्ति न तु दर्शयितॄणि, परन्तु ■ प्राची दिशमन्वावर्त्ततेऽथेत्यत्र स शब्दवाच्यः कोऽस्तीति ?

तदा बालशास्त्रिए। किमपि नोक्तम्।

अ अनापि तेषामवेदे बाह्यणग्रन्थे वेदबुद्धित्वाद् आन्तिरेवास्तीति वेद्यम्।

नदा शिवमहायेन प्रयागस्थेनोक्तम्—मन्तरिक्षादिगमनं शान्तिकरणस्य फलमनेनोच्यते चेति ।

तदा स्वामिनोवतम्—मवता तत्प्रकरणं रुटं किम् ? हुष्टं वेतर्हि कस्यापि । मन्त्रस्थार्थं वदेति ।

तदा शिवसहायेनं मौनं कृतम्।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्-वेदाः कस्माज्जाता इति ?

तदा स्वामिनोक्तम्-वेदा ईववराज्जाता इति ।

तदा विशुद्धानन्दस्यामिनोस्तम्—कस्मादीख्वराज्याताः ? कि न्यायशास्त्रो-क्ताद्वा योगशास्त्रोक्तादा वेदान्तगास्त्रोक्ताद्वे ति ?

तदा स्वामिनोक्तम—ईव्वरा बहवो भवन्ति किमिति ?

्तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—ईश्वरस्त्वेक एव परन्तु वेदा कीरग्लक्षणा-दीश्वराज्जाता इति ?

तदा स्वामिनोक्तम्—सच्चिदानन्दलक्षशादीश्वराद्वेदा जाता इति ।

तदा विशुद्धानन्दस्यामिनोक्तम्—कोऽस्ति सम्बन्धः ? कि प्रतिपाद्यप्रति-पादकभावो मा जन्यजन्कभावो वा समवायसम्बन्धो वा स्वस्वामिश्राव इति तादारम्यभावो वेति ?

तदा स्वामिनोक्तम्--कार्यकारगभावः सम्बन्धद्वेति ।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—मनो बह्योत्युपासीतः भादित्यं बह्योत्युपा-सीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा शालिग्रामपूजनमपि ग्राह्ममिति ।

तदा स्वामिनोक्तम्—यथा मनो ब्रह्मोस्यूपासीत प्रादिस्यं ब्रह्मोस्युपासी-तैरमादिवचनं वेदेषु + ११यन्ते तथा पाषाणादिब्रह्मोस्युपासीतेति वचनं नवापि वेदेषु त दश्यते । पुनः मां प्राह्ममभवेदिति ?

तदा माधवाचार्येगोक्तम—'उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स्पृमृजेथाभयं च' इति मन्त्रस्केन पूर्तशस्त्रेन कस्य ग्रहगमिति ?

तदा स्वामिनोक्तम्—वापीक्रपतदागारामाराामेव नान्यस्येति ।

तदा माधवाचार्य्येगोक्तम्-पाषासादिमूर्त्तपूजनमत्र कथं न गृह्यते चेति ?

तदा स्वामिन्दोनतम् -- पूर्त्तशब्दस्तु पूर्तिवाची वर्तते तस्मान्त कदा-चित्पापाणादिमूर्तिपूजनग्रहणं सम्भवति । यदि शंकास्ति तर्हि निरुक्तमस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति ।

इदमपि पण्डितमतानुसारेग्गोक्तम् । नेदं स्वामिनो मतमिति बोध्यम् ।

ततो माधवाचार्योगोक्तम्-पुरागाशब्दो वेदेष्वस्ति न वेति ?

तदा स्वामिनोक्तम्—पुराणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु दृश्यते परन्तु पुराण-शब्देन कदाषिद् ब्रह्मवैदक्तीदियन्थानां ग्रहणं न भवति । कुतः ? पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्यस्ति सर्वत्र द्रव्यविशेषणं चेति ।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्—"एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदा-ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथव्यगिरस इतिहासः पुराणं श्लोका व्याख्यानान्यनुव्या-श्यानानि" इत्यत्र बृहदारण्यकोपनिषदि पठितस्य सर्वस्य प्रामाण्यं वर्त्तते न वेति ?

तदा स्वामिनोक्तम्--धस्त्येव प्रामाण्यमिति ।

तवा विशुवानन्दस्वामिनोवनम्—क्लोकस्यापि प्रामाण्यं वेत्तदा सर्वेषां प्रामाण्यमागतमिति ।

तदा स्वामिनोक्तन्-सत्यानामेव श्लोकानां प्रामाण्यं नान्येषामिति । यदा विशुद्धानन्दस्थामिनोक्तम् –ग्रत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषणमिति ? तदा स्वामिनोक्तम्-पुस्तकमानय परचादिकारः कर्त्तव्य इति ।

नदा माधवाषार्थ्योगा वेदस्य ∸हे पत्रे निस्सारिते । सत्र पुरागाशस्दः करय विदेशकः मिन्युक्केनि ।

त्था स्वामिनोक्तम--कीदशमस्ति वचनं पठ्यतामिति ।

नदा माधवाचाय्येण राठः कृतस्तत्रेदं वचनमस्ति "ब्राह्मणानीतिहासः पुरागानीति"

तेदा स्वामिनोक्तम्— पुरास्थानि व्यक्ष्यस्थानि नाम सनातनानीति विदेशपारिति ।

तदः बालशास्त्र्यादिभिकश्तम्--श्राह्मणानि नवीनानि भवन्ति किमिति ? तदा स्वामिनोक्तम्--नवीनानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्छङ्कापि माभूदिति विद्येपनार्थः ।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोवनम्— इतिहासशब्दव्यवधानेन कथं विशेषणं भवेदिति ?

तदा स्वामिनोक्तम— ग्रयं निशमोऽस्ति कि व्यवशानादिशेषस्पथोगो न भवेत्मन्तिकानादेव भवेदिति ?

'श्रजी नित्यक्षाक्वतोऽयम्पुराग्गी न' इति दूरस्थस्य देहिनी विदेवस्या

इदम्पि तन्मतमनुमृत्योक्तं नेदं स्वामिनो सल्लिति देदितव्यमेते पत्रे तु
गृह्यसूत्रस्थाभवतामिति च ।

गीतायां कथम्भवन्ति ? व्याकररोऽपि नियमो नास्ति समीपस्थमेव विशेषरां भवेन्न दूरस्थमिति ।

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्— इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो विशेषर्षं नास्ति तस्मादितिहासो नवीनो श्राह्मः किमिति ?

तदा स्वामिनोक्सम् —धन्यत्रास्तीतिहासस्य पुराशक्कदो विशेषणं तद्यथा— 'इतिहासः पुराशः पञ्चमो वेदानां वेदः' इत्युक्तम् ।

तदा वामनाचार्यादिभिरयं पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तम्।

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्-यदि वेदेध्ययम्पाठो 🗙 🔳 भवेच्येन्सम् पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे यथावद् भवेलदा भवताम्पराजयस्ययम्प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्तन्तदा सर्वेमीनं कृतमिति।

तदा स्वामिनोक्तम्---इदानीं व्याकदणे कल्मसङ्गा क्वापि लिखिता न वेति ?

तदा बालशास्त्रियाभत्तम्—एकस्मिन् सूत्रे संज्ञातुन कृता परन्तु महा-माध्यकारेगाोपहासः कृतः इति ।

तदा स्वामिनोक्सम्—कस्य सूत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासक्षेत्यु-वाहरणप्रत्युवाहरणपूर्वकं समाधानं वदेति ?

बालगास्त्रिणा किमपि नोक्तमन्येनापि चेति ।

तदा माधवाचार्येण द्वेषवे वेदस्य + तिस्मार्थ्यं सर्वेषां पण्डितानाम्मध्ये प्रक्षिप्ते । धत्र यज्ञसमाप्तौ सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठं शृणुयादिक्षि विक्तिमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषण्मित्युक्तम् ।

तथा विशुद्धानन्दस्वामिना दयानन्दस्वामिनो हस्ते पत्रे दत्ते ।

तदा स्वामी पत्रे द्वे गृहीत्वा पञ्चक्षणमात्रं विचारं कृतवान् । तत्रेदं वचनं वर्तते—"दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराण्यविद्यावेदः, इत्यस्य श्रवणं यजमानः कृष्यदिति ।"

प्रस्थायमर्थः —पुराणी चासी विद्या ■ पुराणविद्या पुराणविद्येव वेदः पुराणविद्येव इति नाम ब्रह्मविद्येव प्राह्मा । कुतः ? एतदन्यत्रग्वेदादीनां अवणभुक्तं न वोपनिषदाम् । तस्मादुपनिषदामेव प्रहुणं नान्येषाम् । पुराणविद्या-वेदाऽपि ब्रह्मविद्येव भवितुमहंति नान्ये नवीना ब्रह्मवैद्यतिदयो ग्रन्थाक्षेति । यदि

Ź.,

<sup>×</sup> इदमपि पण्डितानां मतं नैव स्वामिन इति वेद्यम् ।

<sup>🕂</sup> एते पत्रे तु गृह्यसूत्रस्य भवतामिति।

हा वं पाठो भवेद ब्रह्मवैवर्तादयोऽज्टादश ग्रन्थाः पुरास्मानि चेति, ववाप्येवं वेदेषु :o: पाठो नास्स्येव सस्मात्कदाचित्तेषां बहुणं न भवदेवत्यर्थकथनस्येच्छा कृता ।

तदा विशुद्धानन्दस्यामी मम विसम्बो भवतीदानीं गच्छामीत्युक्त्या गमनायोत्यितोऽभूत्। ततः सर्वे पण्डिता उत्थाय कोलाहल कृत्या गताः। एवं च तैयां कोलाह्लमात्रेण सर्वेषां निश्चयो भविष्यति दयानन्दस्यामिनः पराजयो जात इति ।

प्रयात्र बुद्धमद्भिविचारः कर्तव्यः कस्य अयो जातः कस्य पराजयश्चेति । दयानन्दस्वामिनश्चत्वारः पूर्वोक्ताः पूर्वपक्षास्सन्ति । तेषां चतुर्णां प्रामाण्यं नैव वेदेषु निःसृतं पुनस्तस्य पराजयः मां भवेत् ? पाषाणादिमूर्तिपूजनरचनादि-विभायकं वेदवावयं सभायामेते। सर्वेनोक्तम् ।

येवां वेदविषक्षेषु च पावाणादिमूर्तिपूजनादिषु शैवशाक्तवैष्णवादिसंप्रदाया-दिषु रुद्राक्षतुलसीकाष्ठमालाघारणादिषु त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्ड्रादिरचनादिषु नवीनेषु बहावैवर्तादिग्रन्थेषु च महानाग्रहोऽस्ति तेषामेव पराजयो जात इति तथ्यमेवेति ॥

### भाषार्थं

एक दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्बर गंगा के तीर विश्वरते रहते हैं जो सत्पुष्ठव और सत्यशास्त्रों के वेता हैं, उन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का विचार किया है। सो ऐसा सत्यशास्त्रों को देख निश्चय करके कहते हैं कि "पाचाएगदि यूत्तिपूजन, श्रेव, शाक्त, गाएगपत और वैष्णाव प्रादि संप्रदायों और बद्राक्ष, तुलसी माला, त्रिपुष्ट्रादि धारएं का विधान कहीं भी वेदों में नहीं है। इससे ये क्या शिब्या ही हैं। कदापि इनका प्राचरएं न करना चाहिये। क्योंकि वेदविषद्ध और वेदों में भ्रप्रसिद्ध के प्राचरएं से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी है।"

इस हेतु से क्या स्वामी जी हरिद्वार से लेकर सर्वत्र इसका लण्डन करते हुए काशी में आके दुर्गाकुण्ड के समीप आनन्दनाग में स्थित हुए। उनके आने की धूम मची। बहुत से पण्डितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना धारम्भ किया। परन्तु पाषासादि मूर्तिपूजा का विधान कहीं भी किसी को म मिला।

बहुधा करके इसके पूजन में आग्रह बहुतों को है। इससे काशीराज महाराज ने बहुत से पण्डितों को बुलाकर पूछा कि इस विषय में क्या करना बाहिये? तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी प्रकार से दयानन्द

<sup>:</sup> ०: इदमपि तन्मतमेवास्ति ॥ स्वामिन इति ।

सरस्वनो स्वामी के साथ शास्त्रार्थं करके बहुकाल से प्रकृत भाचार को जैसे स्थापना हो सके करना चाहिए।

निद्रान कार्तिक सुदि १२, सं० १६२६, मंगलवार को महाराज काशी-नरेश प्रदृत से पण्डितों को साथ लेकर जब स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के हेतु धाऐ तब देयानन्द स्वामी जी ने महाराज से पूछा कि भाग वेदों की पुस्तक ले भाए हैं या नहीं ?

महाराज ने कहा कि बेद सम्पूर्ण पंडितों को कंठस्थ हैं। पुस्तकों का क्या प्रयोजन है ?

नव दयानन्द सरस्वती जी ने कहा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर प्रकरशा का विचार ठीक-ठीक नहीं हो सकता। भला पुस्तक नहीं लाए तो नहीं सही परन्तु किस विपय पर विचार होगा?

पंडितों ने कहा कि तुम मूर्तिपूजा का खंडन करते हो । हम लोग उसका मंडन करेंगे।

पुनः स्वामी जी ने कहा कि जो कोई ग्राप लोगों में मुख्य हो वही एक पंडित मुक्त से संवाद करे।

पंडित रघुनामप्रसाद कोतवाल ने यह नियम किया कि स्वामी जी से एक-एक पंडित विचार करे।

पुनः सब से पहले ताराचरण नैयायिक स्वामी जी से विचार हेतु सम्मुख प्रवृत्त हुए।

स्वामी जी ने उस से पूछा कि साप बेदों का प्रमाण मानते हैं वा नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं **वा** सबको बेदों का प्रमाण ही है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि कहीं वेदों में पाषाणादि मूसियों के पूजन का प्रमाण है वा नहीं ? यदि हो तो दिलाइए भीर जो नहीं तो कहिये कि नहीं है।

पंडित ताराचरमा ने कहा कि वेदों में प्रमागा है वा नहीं परन्तु जो एक वेदों ही का प्रमाण मानता है भौरों का नहीं उसके प्रति क्या कहना चाहिए?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि ग्रीरों का विचार पीछे होगा। वेदों का विचार मुख्य है। इस निमित्त से इस का विचार पहले ही करना चाहिए। क्योंकि

इससे यह समक्रता कि स्वामी जी भी वर्णाश्रमस्य हैं वेदों को मानते हैं।

वेदोक्त ही कम्मं मुख्य है। श्रीर मनुस्मृति श्रादि भी वेदमूलक हैं इस से इनका भी प्रमाण । स्थोंकि जो-जो वेदविरुद्ध श्रीर वेदों में ग्रप्रसिद्ध हैं उनका प्रमाण नहीं होता।

पंडित ताराचरण ने कहा कि मनुस्मृति का वेदों में कहां मूल है ?

इस पर स्वामी जो ने कहा कि 'जो जो मनु जी ने कहा है सो-सो श्रीष हैं का भी श्रीषध हैं ऐसा सामवेद के बाह्यए में कहा है।:०:

विशुद्धानम्य स्वामी जी ने कहा कि 'रचना की प्रनुपपत्ति होने से प्रनु-मानप्रतिपाद्य प्रधान, अवत् का कारण नहीं' व्यास जी के इस सूत्र का वेदों में क्या मूल है ?

इस पर स्थामी जी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न बात है। इस पर विचार करना न चाहिए।

फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो भ्रवस्य कहो।

इस पर स्वामी जी ने यह समझकर कि प्रकरणान्तर में वार्ता जा रहेगी; कहा जो कदाचित् किसी की कंठन हो तो पुस्तक देखकर कहा जा सकता है।

तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो कंठस्थ नहीं है तो काशी नगर में बास्त्रार्थ करने को क्यों उच्चत हुए ?

इस पर स्वामी ज़ी ने कहा कि ला को सब कण्ठाम है ? विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हा हमको कंठस्थ है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि कहिये धर्म का क्या स्वरूप है ?

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेदप्रतिपाद्य फलसहित प्रथं है वही धर्म कहलाता है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह ग्राप का संस्कृत हैं। इसका वया प्रमाण है, श्रुति वा स्मृति किह्ये ।

विगुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो चोदनालक्षण धर्म है सो धर्म कहलाता है। यह जैमिनि का सूत्र है।

स्वामी जी ने कहा कि यह सूत्र है। यहां श्रुति का स्मृति को कंठ से क्यों

ः यह कहना उन पण्डितों के ■ के अनुसार ठीक एरन्सु स्वामी जी तो क्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते हैं। नहीं कहते ? और चोदना नाम प्रेरणा का है वहां भी खुति वा स्मृति कहना चाहिए जहाँ प्रेरणा होती है।

जब इसमें विश्व द्वानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा तब स्वामी जी ने कहा कि ग्रच्छा धापने धर्म का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं कहिये ?

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि धर्म का एक ही लक्षण है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि वह कैसा है ? व विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा।

तब श्वामी जीने कहा चम्मं के तो दश लक्षण हैं। माप एक ही क्यों कहते हैं ।

तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कीन लक्षण हैं ?

इस पर स्वामी जी ने मनुस्मृति का वचन कहा कि -- जैस्यें १, क्षमा २, दम ३. चोरी का त्याग ४, कौच ४, इन्द्रियों का निग्रह ६, श्रुद्धि ७, विद्या का बढ़ाना द, सत्य ६, और श्रकोध श्रयांत कोध का त्याग १०। ये दश धर्म निक्षण हैं। फिर श्राप कैसे एक लक्षण कहते हैं?

वालशास्त्री ने कहा कि हो हमने सब धर्मशास्त्र देखा है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि माप ग्रंथमें का लक्षण कहिये? सब बालशास्त्री जी ने कुछ भी उत्तर न दिया।

फिर वहुत से पण्डितों ने इकट्टे हल्ला करके पूछा कि देद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो है। फिर उन लोगों ने कहा कि कहा पर है? इस पर स्वामी जी ने कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में है। फिर उन लोगों ने कहा कि वह कीन सा वचन है?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह है—"देवता के स्थान कम्यायमान होते मोर प्रतिमा हँसती है इस्यादि :o: ।"

फिर उन लोगों ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में भी है फिर ब्राप कैसे खंडन करते हैं ?

<sup>:</sup> वह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के वहाँवश शाहाए का है परन्तु वहाँ भी यह प्रक्षिप्त है क्योंकि वेदों से विरुद्ध है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा शब्द से पाषाणादि मूर्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसिल्ए प्रतिमा शब्द का झर्य करना चाहिए इसका क्या झर्य डि?

चाउन लोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र बिउस प्रकरण का

क्या सर्थ है ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह मयं है—प्रव प्रदेशत शान्ति ।ते व्यास्था करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने के लिए, इन्द्र [त्रातार-मन्द्र] इत्यादि सब भूलमन्त्र वहीं सामवेद के ब्राह्माए में लिखे हैं। इनमें से प्रति मन्त्र करके तीन र्जार माहुति करनी चाहिए। इस के घनन्तर व्याहृति करके पांच-पांच माहुति करनी चाहिएं। ऐसा लिख है सामगान भी करना लिखा है। इस करके प्रदेशत शान्ति का विधान किया है। जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द है। सो मन्त्र मृत्युलोक विधयक नहीं किन्तु ब्रह्मलोक विधयक है। सो ऐसा है कि 'जब विध्नकत्ता पूर्वदिशा में वर्त्तमान होवे' इत्यादि मन्त्रों से मद्भुतदर्शन की शान्ति कहकर फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम विशा मौर उत्तर दिशा, इसके प्रनन्तर भूमि की शान्ति कहकर मृत्युलोक का प्रकरण समाप्त कर प्रन्तरिक्ष की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रथात् ब्रह्मलोक की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रयात् ब्रह्मलोक की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रयात् ब्रह्मलोक की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रयात् ब्रह्मलोक की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रयात् ब्रह्मलोक की शान्ति कहके, इसके मनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग प्रयात् ब्रह्मलोक की शान्ति कही है। इस पर सब चुप रहे।

फिर बालबास्त्री ने कहा कि जिस-जिस दिशा बो-जो देवता है उस-उस की शान्ति करने बद्युत देखने वालों के विचन की शान्ति होती है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह तो सत्य । परम्तु इस प्रकार में विचन विकान वाला कौन है ?

तब बालशास्त्री ने कहा कि इन्द्रियां विसाने वाली 🚪।

इस पर स्थामी जी ने कहा कि इन्द्रियां तो देखने वाली विलाने वाली नहीं। परन्तु 'स प्राची दिशामन्वावत्तंतेऽयेत्यत्र' इत्यादि मन्त्रों में 'स' शब्द 🔳 वाश्यार्थं क्या 🖁 ? तब बालशास्त्री ने कुछ न कहा।

फिर पण्डित जियसहाय जी ने कहा कि अन्तरिक्ष आदि गमन, शास्ति

करने से फल इस मन्त्र करके कहा जाता है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि सापने वह प्रकरण देखा है तो किसी मन्त्र का सर्व तो कहिये?

तब सिवसहाय जी चुप हो रहे। फिर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ? इस पर स्वाभी जी ने कहा कि वेद ईश्वर 🖩 उत्पत्न हुए हैं।

फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा किस ईश्वर से ? क्या न्यायशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से वा योगशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से ? ग्रथवा वेदान्तशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से ? इस्यादि ।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि क्या ईश्वर बहुत से 🚪 ?

तब विशुद्धानन्द स्वामी जो ने कहा कि ईश्वर तो एक हो है परन्तु वेद -भौन ने लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं ?

इस पर स्वामी जो ने कहा कि सिक्वियानन्य लक्षण वाले ईव्वर से प्रका-वित मये 🖥।

फिर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर और वेदों से क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव जन्यजनकभाव सम्बन्ध वा स्वस्थानिभाव सचवा तादारम्य सम्बन्ध है ? इत्यादि ।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि कार्यकारणसाव सम्बन्ध 🖥।

फिर विशुद्धानन्य स्वामी जी ने कहा कि जैसे सन में बहाबुद्धि और सूर्य में बहाबुद्धि करके प्रतीक उपासना कही है वैसे ही शालियाम के पूजन का ग्रहण करना चाहिए।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि जैसे "मनो बहा त्युपासीत झादित्यं बहा -त्युपासीत" इत्यादि वचन वेदों : ०: में देखने में झाते हैं वैसे "पावासादि बहा -त्युपासीत" इत्यादि वचन वेदादि में नहीं देख पड़ता किर क्योंकर इस का प्रहुस हो सकता है ?

तम माधवाचार्य ने कहा कि "उद्बुष्ट्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विभिष्टा-पूर्ते स 🖰 सुजेयामयञ्च" इति । इस मन्त्र में पूर्त बन्द से किसका प्रहण है ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि वापी, कूप, तकाग भीर माराम का बहरा 🖁 ?

माधवाचार्य ने कहा कि इससे पाषाणादि मूत्तिपूजन का प्रहण क्यों नहीं होता है ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि पूर्त शब्द पूर्ति का वाचक है। इससे कदा-

<sup>: ।</sup> यह भी उन्हीं पण्डितों का मत है स्वामी जी का नहीं, क्योंकि स्वामी जी तो बाह्मण पुस्तकों को ईश्वरकृत नहीं मानते।

चित् पाषाणादि मूर्तिपूजन का ग्रह्ण् नहीं हो सकता यदि शंका हो तो इस मन्त्र का निरुक्त बाह्मण देखिए ।

तब माधवाचाय्यं ने कहा कि पुराए। शब्द वेदों में है वा नहीं ?

इस पर स्वामा जी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह वेदों में है परन्तु पुराण से ब्रह्मवेदर्तादिक ग्रन्थों का कदाचित् ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि पुराणशब्द भूतकालवाची है गौर सर्वत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है।

फिर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि भृहवारण्यक उपनिषद् के इस मन्त्र में कि "एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वा-ज्ञिरस इतिहासः पुराणं श्लोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति" यह सब जो पठित है इसका प्रमाण है वा नहीं ?

इस पर स्मामी जी ने कहा—हाँ प्रमाण है।

फिर विशुद्धानन्द जी ने कहा कि यदि स्लोक का भी प्रमाण है तो सबका प्रमाण धाया।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि सत्य दलोकों ही का प्रमाण होता है भौरों का नहीं।

तब विशुद्धानस्य स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पुराशा शब्द किसका विशे-

इस पर स्वामी जी ने कहा कि पुस्तक लाइए तब इसका विचार हो । माधवाचार्य ने वेदों के दो पत्रे : निकाले और कहा कि यहां प्राण्

शब्द किसका विशेषण है ?

स्वामी जी ने कहा कि कैसा वचन है पढ़िये।

तब माधवाचार्यं ने यह पढ़ा 'बाह्यस्मानीतिहासान् पुरासानीति'।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यहां पुराश शब्द ब्राह्मश का विशेषण है भर्यात् पुराने नाम सनातन बाह्मश हैं।

तब बालकाम्त्री जी स्नादि ने कहा कि ब्राह्मए। कोई नवीन भी होते हैं ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि नवीन बाह्य ए नहीं हैं परन्तु ऐसी शंका भी किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा है।

<sup>:</sup>o: यह भी उन्हीं का मत है स्वामी जी का नहीं, क्योंकि ये गृह्यसूत्र के पत्रे थे।

तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहाँ इतिहास शब्द के व्यवधान होने से कैसे विशेषण होगा ?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि लिए ऐसा नियम है कि व्यवधान से विशेष्या नहीं होता और भव्यवधान ही में होता बियों कि 'भ्रजी नित्यः शाहवतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरें' इस क्लोक में दूरस्य देही का भी क्या विशेष्या नहीं है ? भीर कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि समीपस्य ही विशेषण होते हैं दूरस्य नहीं।

तम विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण शब्द विशेषण नहीं है। इससे क्या इतिहास नवीन ग्रहण करना चाहिए?

इस पर स्वामी जी ने कहा कि भीर जगह पर इतिहास का विशेषण पुराण शब्द है—सुनिये "इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः" इत्यादि 🖥 कहा है।

तव वामनाचार्य भादिकों ने कहा कि वेदों में यह पाठ ही कहीं भी नहीं है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि यदि वेद : में यह पाठ न होवे तो हमारा पराजय हो भीर जो हो बितुम्हारा पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखी। तब सब चुप हो रहे।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहें कि व्याकरण में कहीं कल्मसंज्ञा करी है वा नहीं ?

तब बालशास्त्री जी ने कहा कि संज्ञातो नहीं की है परन्तु एक सूत्र में भाष्यकार ने उपहास कियां है।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञातो नहीं की और उपहास किया है। यदि जानते हो को इसके उदाहरए। पूर्वक समाधान कहो ?

तव बालशास्त्री ग्रीर भीरों ने कुछ भी न कहा। माधवाचार्य ने दी पत्रे वेदों के + निकालकर सब पण्डितों के बीच में रख दिये भीर कहा कि यहां 'बज्ञ के समाप्त होने पर यजमान दशवें दिन पुराणों का पाठ मुने' ऐसा लिखा है। यहां पुराख शब्द किस का विशेषण है ?

स्वामी जी ने कहा कि पढ़ो इसमें किस प्रकार का पाठ है ? जब किसी ने

<sup>:</sup>o: यह उन्हीं पण्डितों के मतानुसार कहा है किन्तु स्वामी जी तो छन्दोग्य उपनिषद् को वेद नहीं मानते ।

<sup>🕂</sup> ये पत्रे मृह्यसूत्र के पाठ के थे वेदों के नहीं ।

पाठ न किया विशुद्धानन्द जी ने पत्रे उठा के स्वामी जी की स्रोर करके कहा.
'कि तुम ही पड़ो ।

स्वामी जी ने कहा कि भाप ही इसका पाठ कीजिए।

तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐनक के विना पाठ नहीं कर सकता ऐसा कहके वे पत्रे उठाकर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने दयानन्द स्वामी जी के हाथ में दिये।

इस पर स्वामी जी दोनों पत्रे लेकर विचार करने लगे। इसमें मनुमान कि भू पल क्यतीत हुए होंगे कि ज्यों ही स्वामी जी यह उत्तर कहा चाहते थे कि—

"पुरानी जो विद्या है उसे पुराणिविद्या कहते ■ भौर जो पुराणिविद्या वेद ■ वही पुराणिविद्या वेद कहाता ■ । इत्यादि से यहाँ बहाविद्या ही का प्रहण है क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि बारों वेद मादि का तो श्रवण कहा है, परन्तु उपनिषदों का नहीं कहा । इसलिए यहाँ उपनिषदों का हो ग्रहण है, भौरों का नहीं । पुरानी विद्या वेदों हो की बहाविद्या है । इससे बहावैवर्तादि नवीन ग्रन्थों का ग्रहण कभी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहाँ ऐसा पाठ होता कि बहावैवलादि १५ (भठारह) प्रन्थ पुराण ■ सो तो वेद में ■ कहीं ऐसा पाठ नहीं है । इसलिये कदाचित ग्रठारहों का ग्रहण नहीं हो सकता ।" कि विशुद्धानन्द स्वामी उठ खड़े हुए भौर कहा कि हमको विलम्ब होता ■ हम जाते ■ ।

तन सबके सन उठ छाड़े हुए और कोलाहल करते हुए चले गये। इस अभिप्राय से कि लोगों पर विदित हो कि दयानन्द स्वामी का पराजय :०: हुग्रा। परन्तु जो दयानन्द स्वामी जी के ४ पूर्वोक्त प्रश्न हैं उनका वेद में तो प्रमाण ही न निकला फिर क्योंकर उनका पराजय हुग्रा ?।। इति ।। (लेखराम प्र० ५७०, दिग्दिजयाकं प्र० १५)

अ यह पिष्ठतों के मतानुसार कहा है, यह स्वामी जी का मत नहीं है।

:o: क्या किसी का भी इस शास्त्रार्थ से ऐसा निश्चय हो सकता है कि
स्वामी जी का पराजय घीर काशीस्य पण्डितों का विजय हुआ ? किन्तु इस
शास्त्रार्थ से यह तो ठीक निश्चय होता है कि स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी का
विजय हुआ और काशीस्यों का नहीं। क्योंकि स्वामी जी का तो वेदोक्त सत्यमत है उसका विजय क्योंकर न होवे ? काशीस्य पण्डितों का पुराण घौर
तन्त्रोक्त जो पाषाणादि मूर्त्तिपूजादि है उनका पराजय होना कौन रोक सकता है ?
यह निश्चय है कि असत्य पक्ष बालों का पराजय छोन कौन रोक सकता है ?
विजय होता ■ 11

# धर्म और मूर्तिपूजा

(निर्जापुर के रामरतन लड्डा 🖩 शास्त्रार्थ-माघ, सं० १९२६ वि०)

इतने में रामरतन लड्डा ने कहा कि महाराज यह हमारे मिर्जापुर के पंडित हैं, श्राप इनके सामने कुछ कहें। स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम किस मन्दिर के जिड्य हो ? उसने कहा कि हम नाथ जी के जिड्य है। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा श्राचार्य वेश्या-पुत्र और तुम उसके जिड्य हुए, यह तुमको अनधिकार है। स्वामी जो ने हम से पूछा कि इनको श्रधिकार है था नहीं ? हमने कहा कि श्रधिकार नहीं। किर स्वामी जी ने हमसे पूछा धमं क्या है शौर उसका स्वरूप क्या है ? हमने कहा कि श्रापके इस कथन में दोष है। बोले इसमें क्या दोष है ? हमने कहा धर्म का रूप नहीं है, उसका स्वरूप पूछना मनु-चित है। तब स्वामी जो ने मनुस्मृति भीर महाभारत से धर्म का स्वरूप बत-जाना ग्रारम्भ किया। हमने कहा कि जो वेद का प्रतिपादित । बही धर्म है।

तथाकथित प्रतिष्ठा प्रादि के मंत्रों में प्रतिष्ठा न निकली न प्रावाहन। तथ स्वामी जी ने पूछा कि वेद ■ प्रतिमापूत्रन है या नहीं ? हमने उत्तर दिया कि है। उस पर स्वामी जी ने कहा कि कहां ? हमने कहा कि प्रतिष्ठा भीर प्रावाहन वेदमंत्रों से होता है क्या वह प्रमाण नहीं। ■ स्वामी जी ने कहा कि वह प्रतिष्ठा भीर प्रावाहन वेदमंत्र कहो। तथ हमने मन्त्र कहा। स्वामी जी ने कहा कि इसका धर्थ कहो। जब प्रथं किया तो उनमें प्रतिष्ठा भीर प्रावाहन का कुछ अयोजन न भाया। किर हमने पूजन और पूज्य चढ़ाने भीर धूज दीप नेवेद्य भादि के मन्त्र उनके भागे पढ़ें। उनका भर्थ भी स्वामी जी ने सुनाया कि इनका प्रथं तो यह है; किर तुम उनसे कैसे नेवेद्य भादि चढ़ाते हो। भीर नवग्रह पूजा के जो मन्त्र हैं उनका भी भर्थ देखिये। उनका भर्य भी करके सुनाया। उससे भी सूर्य भीर बृहस्यित के भतिरिक्त किसी ग्रह का सम्बन्ध न निकला।

(लेखराम पृष्ठ १६५)

### गीता के श्लोक 📰 अर्थ

(एक सञ्जन से मिरजापुर में प्रक्तोत्तर-धर्मल, १८७०)

एक दिन एक सज्जन जो गीता का बड़ा प्रेमी था, स्वामी जी के पास आकर बोला कि महाराज मैंने गीता की अनेक टीकाएँ देखी हैं परस्तु इस श्लोकार्ध का अर्थ समक्त में नहीं आया। आप अनुबह करके इसका अर्थ मुक्ते समका दें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरएां वज ।

स्वामी जी ने इसका अर्थं किया कि "धर्मान्" शब्द को यहाँ "प्रधम्मान्" समझका चाहिये। "शकन्छवादिषु पररूपं बाच्यम्" व्यारकरण के नियम के प्रमुसार "सर्वं" में जो वकार में ध्रकार है वह "अधर्मान्" के ध्रकार में तदूप हो गया, अर्थात् वह वंकार का ध्रकार उसमें मिल गया, इस प्रकार यद्यपि "ध्रधम्मान्" शब्द ने "धर्मान्" का रूप बहुसा कर लिया, परन्तु वास्तव में "ध्रधम्मान्" ही रहा। यह धर्म सुनकर वह मनुष्य बहुत प्रसन्न हुमा भौर स्वामी जी से उसने इस प्रयं की पुष्टि में प्रमास मांगा तो उन्होंने वेद के दो तीन भन्त्रों का प्रमास देकर उसका संतोष कर दिया।

(देवेन्द्रनाथ १। १६१, लेखराम १६८)

# मूर्सिपूजा

(पं० प्याप्त पं० चलावस वीराणिक से घारा में शास्त्राचं - ग्रगस्त, १४७२)

पं० रुद्रदत्त भीर पं० चन्द्रदत्त पौराणिक से मूर्तिपूजा पर भास्त्रार्थ हुआ था। पं० रुद्रदत्त ने मूर्तिपूजा के पक्ष में पुराणों के प्रभाण प्रस्तुत किये। स्वामी जी ने उन्हें यह कहकर आग्रह किया कि हम वेद, पाणिनि और मनुस्मृति (प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर) के सिवाय अभ्य प्रन्थों का प्रमाण नहीं मानते।

तलाइबात् यह प्रसंग उठा कि पुराण किसने बनाये। स्वामी जी ने कहां कि वक्ष्यक लोगों के रचे हुए है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रायः सारे ही राजा मर गये थे, राजगृह की स्त्रियां उरगयगामिनी हो गई, बाह्मण असहाय हो गये, प्रानेक प्रकार के वक्ष्यक लोग उत्पन्न हो गये, उन्होंने पुराणादि की रचना कर डाली. उन्होंने यह भी कहां कि महामारत का युद्ध भारतवर्ष की अनेक प्रकार की अवनितयों का मूल हुमा है। तन्त्र-प्रन्थों के विषय में स्वामी जी ने अनेक बातें कहीं। जिन्हें मुनकर पं कहद्भवत चिद्ध गये घीर चटक कर बोले कि ऐसी बातें प्रश्नाव्य हैं इस स्थान से चले जाना ही उचित है। स्वामी जी ने कहां कि माप तो कुछ विचार करते नहीं, इसी से किसी परिणाम पर नहीं पहुँचते। वेदान्त का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने प्रमाण चैतन्य, प्रमेय-चैतन्य भीर प्रमानु-चैतन्य के विषय में प्रदन किये जिनके उत्तर प्रधामित पं कद्भवत ने विषय।

स्वामी जो दीप्त प्रभाकर के समान थे। उनके गम्भीर विचार ग्रीय मितमानुषिक प्रतिभा के सामने पं॰ रद्रदत्त प्रभृति कितनी देर ठहर सकते थे। वह अपना श्रेय सभा-स्थल से शीझादिए शीझ चले जाने में ही समभते थे। वह केवल वहां से चले जाने का बहाना ढूँढते थे। ग्रतः जब स्वामी भी ने तन्त्र ग्रन्थों की तीथ ग्रालोचना की तो उन्होंने यह प्रकट किया कि उक्त ग्रालोचना ग्रसहा है ग्रीर समास्थल से उठकर चले गये। (देवेन्द्रनाथ १। २१२)

### जातिपांति और ईश्वर-विषयक

(पं० हेमचन्त्र सक्रवर्ती कलकत्ता निवासी की शंकाशी का समाधान)

सन् १८७३ 📰 प्रारम्भ

थी बक्रवर्ती के प्रधम तथा उनके उत्तर का विवरण

प्रश्न-जातिभेद है 🥅 नहीं ?

उत्तर-मनुष्य एक जाति, पशु एक जाति, पक्षी एक जाति, जातिभेद इसी प्रकार है।

उनके इस उत्तर को सुनकर हम मौन हो गये तब स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न कदाकित यह है कि वर्णभेद है या नहीं? हमने कहा यही हमारा अभिप्राय है। स्वामी जी ने कहा—निस्सन्देह वर्णभेद है। जो वेदज और पंडित है, वह बाह्मण; जो उससे न्यून और ज्ञानवान् हैं वे क्षत्रिय; जो व्यापार करते हैं वे वेदय और जो मूखं हैं वे शृद्ध हैं। और जो महामूखं वह अतिश्वद हैं। तब हम बहुत प्रसन्त हुए और इसी से स्वामी जी पर हमारी भिन्त ग्राई।

दूसरा प्रक्न-हमारा यह था कि ईश्वर मूर्तिवाला साकार है या निराकार?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वर्त्तमान संस्कृत पुस्तकों में तो बहुत से ईवर बताये हैं। तुम कौन-सा ईक्वर चाहते हो, सच्चिदानन्द ग्रादि लक्षणवाला चाहने हो तो वह ईक्वर एक है श्रीर निराकार है।

हमने पूछा कि वह जो संसार का स्वामी है उसका आकार है या नहीं ? स्वामों जो ने उत्तर दिया उसका आकार नहीं है। वह तो सिच्चदानस्द है, यही उसका लक्षण है।

चौथा प्रश्न हमने चौथा प्रश्न पूछा कि उसके मिलने का क्या उपाय है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बहुत दिन तक योग करने रूपी कुर्म से ईश्वर की उपलब्धि होती है।

हमने पूछा-वह योग किस प्रकार का है ? उस पर स्वामी जी ने ब्राप्टांग

योग की बातें हमको लिख दीं। वह कागज हमारे पास है भीर मौक्षिक इस प्रकार समफाया कि ति रात तीन घड़ी शेष रह जाये उस समय उठकर मुंह हाथ घो पद्मासन लगाये। जहां तुम्हारी इच्छा हो बैठे, परन्तु स्थान निजंन हो। गायत्री का अर्थ सहित घ्यान करो और वह अर्थ भी लिख दिया जो अबतक मेरे पास विद्यमान है। (लेखराम पृष्ठ २१५-२१६)

#### मूर्ति पूजा

### हुगली-शास्त्रार्थ

(चैत्र शुक्ला एकावशी, संबत् १६३०, द अप्रैल, १८७३)

एक पण्डित ताराचरण तर्कक्त नामक भाटपाड़ा ग्राम के निवासी हैं। जो कि ग्राम हुगली के पार है। उस ग्राम में उनकी जन्मभूमि है। परन्तु ग्राजकल श्रीयुत काशीराज महाराज ■ पास रहते हैं। संबत् १६२६ ■ वे भपनी जन्मभूमि में गये थे। वहां से कलिकाता में भी गये थे भीर किसी स्थान में ठहरे थे।

जिनके स्थान में मैं ठहरा था, उनका नाम भी युत राजा ज्योतीन्द्र मोहन ठाकुर दे। उनके पास तीन बार जा-जाकरके ताबाचरण ने प्रतिज्ञा की थी कि हम आज भवस्य शास्त्रामं करने की चलेंगे। ऐसे ही तीन दिन तक कहते रहे। परन्तु एक बार भी न भाये। इस से बुद्धिमान् लोगों ने उनकी बात भूठी ही जान ली।

■ किलकाता से हुगली में घाया घौर श्रीयुत वृश्धावनचन्द्र मण्डल शी ■ बाग में ठहरा था। सो एक दिन उन्होंने प्रपने स्थान में सभा की। उस में ■ भी वस्तृत्व क्रूरने के लिए गया था। तथा बहुत पुरुष सुनने को भाये थे। उनसे मैं भपना अभिप्राय कहता था। वे ■ लोग सुनते थे। उसी समय में ताराचरण पण्डित जो भी वहां भाये। इतब उनसे बृन्दावन चन्द्रादिकों ने कहा कि भ्राप सभा ■ माइये। जो इच्छा हो, सो कहिये। परन्तु सभा के बीच में पण्डित ताराचरण नहीं भाये। किन्तु ऊपर जाकर दूर से गर्जते थे।

वहां भी उन्होंने जान लिया कि पण्डित जी कहते तो हैं, परन्तु समीप क्यों नहीं जाते । इस से जैसे वे ताराचरण जी थे, वैसे ही उन्होंने जान लिये। फिर जब नव घण्टा बज गया, तब लोगों ने मेरे से कहा कि ग्रब समय दश घण्टा का है। उठना चाहिए। बहुत रात ग्रा गई।

फिर मैं और सब सभास्य लोग उठे। उठके अपने-अपने स्थान में चले गरे। फिर मैं बाग में चला आया। उसके दूसरे दिन बुन्दायनचन्द्र मंडल जी ने वलोक

दयाया मानन्दो विलसित परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्यान्ते निवसित मुदा सत्यवचना। तदाख्यातियँस्य प्रकटितगुणा राष्ट्रशरणा, स को दान्तः शान्तो विदित्तविदितो वेद्यविदितः॥ श्रीदयानन्दसरस्वती स्वामिना विरचित्तमिदमिति विश्लेयम्॥

# मूर्तिपूजा

(पं० जगम्नाच से खपरा में शास्त्राचं मई, १८७३)

स्थामी जी छपरा पधारे तो जनता को उनके शुभ ग्रागमन की सूचना देने व ग्रावेदिक पासण्डों पर उनके समर्थकों को शास्त्रार्थ के लिए ग्राहूत करने के लिये नगर में विज्ञापन वितरण किया गया। छपरे में यदि कोई पं० स्वामी जी वास्त्रार्थ कर सकता था तो पं० जगन्नाथ थे। पौरािएक वर्ग उन्हों के पास गये, भीर उनसे जाकर प्रार्थना की कि महाराज चित्रये भीर नास्तिक दयानन्य से धर्म की रक्षा की जिये। परन्तु पण्डित जी शास्त्रार्थ के नाम से कानों पर हाथ घर गये। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ करने से मुक्ते नास्तिक का मुख देखना पड़ेगा जिसका शास्त्रों में निषेध है भीर मैंने ऐसा किया भी तो मुक्ते कठीर प्रायहिचल्त करना पड़ेगा।

पण्डित जी ■ यह क्यन सुनकर पौराशिक धर्म के पृष्ठपोषकों की माशामों पर पाला पढ़ गया। भीर वे तेजोहीन भीर हताश होकर वापस चले भाये। महाराज ने जब यह सुना तो उन्होंने पण्डित जगन्नाथ को इस उलमत जिकालने का एक विलक्षण परन्तु सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि पण्डित महोदय मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे सामने एक पर्दा आल दिया जाय भीर वह उसकी घोट ■ शास्त्रार्थ कर लें परन्तु शास्त्रार्थ करें लो सही।

प्रवातो पण्डित जी भी निरुपाय हो गये। जो प्रधान भाक्षेप उन्हें था वह भी न रहा भीर उन्हें शास्त्रार्थ के जिये क्षेत्र में भ्राना ही पड़ा। वह समास्थल में दलवल सिहत पधारे। महाराज के मुख के सामने धास्तव में पर्दा हाला गया। एक भ्रोर महाराज बैठे और पर्दे के दूसरी भोर पण्डित जगन्नाथ भासन पर सुशोभित हुए भीर विचित्र भीर मनोरंजक ढंग से शास्त्रार्थ भारम्भ हुआ।

प्रथम स्वामी जी ने पण्डित जी से कुछ प्रदन स्मृतियों में से किये, जिनका

उत्तर पण्डित जी ने दिया तो सही, परन्तु उनकी संस्कृत व्याक्षरण की अशुद्धियों से भरी हुई थी और उनका उत्तर भी स्मृतियों के कथनानुसार न था। स्वामी जी ने उनकी अशुद्धियों का भरी सभा में वर्णन किया और उनके उत्तर की पोल खोली। स्वामी जी के बे रोक-टोक, स्पष्ट, सुगम शौर लिलत संस्कृत में भाषण और पण्डित जी के उत्तर की भाषा और माब की अशुद्धियों और दोषों के स्पष्टीकरण से पण्डित जी के मुंह पर मुहर लग गई और उन्होंने हैं हो तक न की। पण्डित जी की इस दशा व दुर्दशा को देखकर जनता को विश्वास हो गया कि पण्डित जगननाथ पाण्डित्य में शून्य हैं और उनका पक्ष भी निबंल और वेद के प्रतिकृत है। (लेखराम पृ० २२७)

# मूर्त्तिपूजा

### (वंडित बुर्गादत हुमराझों निवासी 🎚 शास्त्रार्थ—श्रगस्त १०७३)

नोट—२६ जौलाई, सन् १८७३ से द ग्रगस्त, सन् १८७३ तक स्वामी जी रियासत हुमराग्नों में ठहरे थे। उसी बीच में पंडित दुर्गादत्त डुमराग्नों निवासी से जनका यह शास्त्रायं हुगा था। महाराजा साहब डुमराग्नों ने रायवहादुर दीवान जयप्रकाश जी के द्वारा पंडित दुर्गादत्त जी को बुलाया भौर स्वामी जी को भी रेलवे वाली कोठी से तालाब के ऊपर बाली कोठी पर बुलाया। राजा साहब ग्रीर दीवान साहब के ग्रांतिश्वत वहाँ तीन सी के लगभग मनुष्य थे। पंडित जी चूँकि महादेव के पुजारी थे ग्रीर यह निश्चय हो चुका था कि शास्त्रार्थ मृतिक्षण्डन पर नहीं होगा इसलिये पण्डित जी इस विचार से कि मूर्ति के विना यात्रा करनी पाप है—शिवलिंग की मूर्ति साथ ले गये ग्रीर भपने सामने कुर्सी पर रख दी ग्रीर वार्ता ग्रारम्थ हुई—

स्वामी जी —हम द्वेत मानते हैं। पंडित जी ने कहा कि इस श्रुति "एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म" से विरोध होता है अर्थात् आप का द्वेत मानना इस ■ विरुद्ध है।

स्वामी जी—इसका यह अर्थ नहीं जो आप समसे। इसका यह अर्थ है कि जैसे किसी के घर में कोई उपस्थित न हो तो वह कहता है कि यहां ■ एक हो है और कोई नहीं परन्तु गांव वाले और नाते कुटुम्ब का निपेध नहीं। वे जिल्लामान हैं, उनका अस्वीकार नहीं। इसिलए सजातीय तथा जाति स्वयक्ष के जून्य जो शंकराचार्य का मत है वह मिथ्या है, हम उसको नहीं मानते। यहाँ केवल दूसरे ब्रह्म का निपेध है न कि जीव का।

पण्डित जी-इस सिद्धान्त को तो हम नहीं मानते ।

स्वामी जी—शंकराचार्य के सिद्धान्त को न मानने में हमने तो युक्ति दो है। परन्तु जो मानते तो घापके पास क्या प्रमाश है ?

इसका उन्होंने कोई उत्तर न दिया।

स्वामी जी ने मूर्त्ति के विषय । आक्षेप किया कि मूर्त्तिपूजा में श्रुति का प्रमाण नहीं।

पण्डित जी ने-

बाह्या<mark>लोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।</mark> ऊक्त तदस्य यद्वैदयः पद्भ्यां गूडो सजायत ॥

(यजु० ३१। ११)

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् (यजु० ३ । ६०)

यह दो श्रुति प्रमाण मि कि यदि मुझ नहीं तो चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई त्रौर मून्ति नहीं तो मुझ कहाँ से भाया भीर दूसरा मन्त्र विशेष शिव की पूजा का है जिसके तीन नेत्र हैं भीर आवालोपनिषद में लिखा है—

धिक् मस्मरहितं भागं धिक् ग्राममसिवालयम् ।

इत्यादि प्रमाणों से मूर्तिपूजा सिक्क है। भाप कैसे कहते विक मूर्तिपूजा में श्रुति प्रमाण नहीं है।

स्वामी जी ने बाबा उन दो मन्त्रों का व्याकरण भीर बाह्यण प्रथ्यों के धनुसार यथार्थ प्रयं करके उनके अन को निवारण करने का प्रयस्न किया और बताया कि प्रामाणिक उपनिषदों विजाबाल नहीं है, वह जालोपनिषद् है—उसमें किसी ने वाक्यजाल रचा है। वेद के विकद्ध है इसलिए प्रप्रमाण है। इस प्रय पण्डित जी ने कुछ उत्तर न दिया। समस्त श्रोतागण परिचित तथा स्वयं दीवान साहब साक्षी हैं।

फिर गीता के श्लोक "सर्वधर्मान् परित्यज्य" पर कुछ बातचीत होकर हंसी जुशी से सभा विसर्जित हुई । (लेखराम २२०-२२१)

# अग्नि 📟 का क्या अर्थ है ?

(मोहम्याह नीलकंठ घोरी क्रिक्चियन से प्रयाग 🖩 संबाद)

बुधवार, १ जीलाई, सन् १८७४ के अन्त तक स्वामी जी प्रयाग में रहे। मोहम्याह नीलकंठ घोरी नामक एक क्रिविचयन मरहठा जेण्टलमेन प्रोफेसर मेक्स-मूलर का किया हुआ ऋग्वेदभाष्य ले आया। यह बतलाने के लिए कि प्राग्त के अर्थ केवल आग के हैं, ईश्वर ■ नहीं। स्वामी जी ने उसको यह उत्तर दिया कि ईसाइयों के ईश्वर का अपनी ही सृष्टि से डर जाना प्रत्यन्त प्रद्भुत प्रौर वर्णन से बाहर की बात है। निस्सन्देह वह प्रत्यन्त ही प्रसम्य होने चाहियें जिन्होंने कि प्राकाश की प्रकट और दिखलावे की महराबदार छत को परिमित्त जैचाई समझकर उस पर कृष्टिम साधनों से चढ़ना सम्भव समझा। इससे यह प्रतीत होता है कि ईसाइयों व्या विश्वास विश्वर विश्वर सर्वत्र व्यापक और द्रष्टा नहीं प्रत्युत इसके विपरीत वह एक विशेष स्थान विश्वर विश्वर में वे ठीक-ठीक नहीं बतला सकते।

ईसाई मरहठे ने इस ग्राक्षेप का कुछ उत्तर न दिया परन्तु उसके भीर हिन्दू भाई कुछ बोले भीर विशेषतया काशीनाय शास्त्री ने ग्रत्यन्त धृष्टतापूर्ण शब्दों में स्थामी जी से पूछा कि किस प्रयोजन के लिये समस्त देश में कोलाहल कर रखा है।

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुक्तसे पहले पण्डितों ने बड़ी धूर्तता कैसाई है ग्रीर उनकी बुद्धि पत्यरों के पूजने से पथका गई है ग्रथित उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये। जिसके कारण वे सत्य के सिद्धान्त को न समझ सके। शास्त्री फिर मीन होकर भपने मित्रों सहित चला गया।

(लेखराम गुष्ठ २४८)

#### • मत

### (बस्तभाषार्थ-मतवालों के साथ शास्त्रार्थ वम्बई 🖩

#### १६ नवम्बर, १५७४)

बम्बई पहुँचकर जब स्वामी जी को वल्लभाचाय मत का समस्त कृतांत विदित हुआ तो उसका यथाय जान हो जाने के परचात् उन्होंने लगातार उस मत के खंडन और उसकी पोल लोलने के लिये भाषण देने और उपदेश करने आरम्भ किये और बहा सम्बन्ध वाले मन्त्र की भी जिससे वह चेले और चेलियों का तन मन घन अपने अपंश कराके बहासम्बन्ध कराते हैं भच्छी प्रकार छीछालेदर की। गुसाई जी की बहुत हानि होने लगी तब जीवनजी गुसाई ने स्वामी जी के सेवक बलदेवसिंह जी कान्यकुळ बाहाण को बुला-कर कहा कि तुमको में एक हजार रुपया दूंगा यदि स्वामी जी को मार दो। उसी समय पाँच रुपया नगद और भू सेर मिठाई प्रसाद के रूप में दी और हजार रुपये देने की प्रतिक्रा करके एक रुक्का (प्रतिक्रापत्र) लिख दिया। बलदेवसिंह अभी स्वामी जी के पास पहुँचा नहीं था उनको सूचना मिल गई कि तुम्हारा रसोइया जीवन जी के पास पहुँचा नहीं था उनको सूचना मिल गई कि तुम्हारा रसोइया जीवन जी के पास लड़ा है। जब वह पहुँचा तब स्वामी ने पूछा कि तुम गोकुलियों के मन्दिर में गये थे ?

बलदेवसिंह—हौ महाराज गया या।

स्वामी जी-स्या ठहरा ?

बलदेवसिंह--पौच रुपया नकद भीर गांच सेर मिठाई भीर यह रुक्का लिखकर दिया है कि मार दो तो हजार रुपये ते लो।

स्वामी जी- मुझको कई बार विष दिया गया है परन्तु मरा नहीं। बनारम में विष दिया गया, कर्णवास में राव कर्णसिंह चक्रांकिती ने पान में विष दिया तब भी नहीं मरा और अब भी नहीं मरूँगा।

वलदेवसिंह—महाराज मेरे कुल का काम विष देना नहीं है भीर फिर ऐसे को जिसने समस्त जगत् को लाभ पहुँच रहा है।

स्वामी जी ने मिठाई फिकवादी और रक्का फाड़कर फेंक दिया और कहा कि 'सावधान, भविष्य में उनके यहां कभी मत जाना''।

(लेखराम पृ० २४६)

### अज्ञातनामा के प्रश्नों का उत्तर

अम्बई के रहने वाले किसी ग्रज्ञात "प-ग-न" नाम ने कार्तिक शुक्ल ४, शुक्रवार, संवत् १६३१ को २४ प्रश्न खपवाकर स्वामी जी ■ पास भिजवाये। स्वामी-पूर्णानन्द ने स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी की सम्मति से इन प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित विज्ञापन-पत्र प्रकाशित किया—

#### ''विद्यापन-पत्र''

विदित हो कि जैसा स्वामी नारायण विसा मैं नहीं प्रौर जिस प्रकार जयपुर नगर के गोसाई की पराजय हुई—ऐसा भी मैं नहीं हैं। बम्बई नगर के निवासी किसी एक हरिभक्तों के चरणों के इच्छुक "प-ग-न" ऐसे गुप्त नाम वाले पुरुष के संवत् १६३१, कार्तिक शुक्त पक्ष ४, शुक्रवार को "ज्ञानदीपक" यन्त्रास्य के छपे हुए २४ प्रक्नों का उत्तर दिया जाता है—

पहले प्रश्न का उत्तर-प्रत्यक्षावि प्रमाणों को स्वीकार करता हूँ।

दूसरे प्रश्न का उत्तर-चारों वेदों को प्रमास मानता है।

तीसरे प्रश्न का उत्तर—चारों संहिताओं को प्रमाण मानता है परम्यु परिशिष्ट को छोड़कर (प्रयात परिशिष्ट को प्रमाण नहीं मानता, वह प्रप्रभाग है) ब्राह्मणादिकों को मैं मत के रूप में स्वीकार नहीं करता परन्तु उनके रखिता जो ऋषि हैं उनकी वेद विषय में कैसी सम्मति है, यह जानने के लिए प्रध्ययन करता है कि उन्होंने कैसा अर्थ किया है और उनका क्या सिद्धांत है।

भीचे का उत्तर—तीसरे ■ समझ लेना।

पौचवें का उत्तर —शिक्षादिक जो वेदीग स्मीर उनके कर्ता जो 'मुनि स् उनकी वेद के विषय में कैसी सम्मित है यह जानने के लिये देखता । उनकों मत मान के स्वीकार नहीं करता।

छठे का उत्तर—वेद, वेदांग, भाष्य मौर उनके व्याख्यान जो मार्ष प्रधात् ऋषिप्रशीत हैं उनको मत मानकर स्वीकार नहीं करता किन्तु परीक्षा के लिये वे ठीक किये गये हैं वा नहीं किये गये इसलिये देखता हूँ, वह मेरा मत नहीं है।

सातवें का उत्तर— जैमिनीकृत पूर्वमीमांसा, ब्यासकृत उत्तरमीमांसा, बर्गस्यूह—इनको भी मत मानकर संग्रह नहीं करता किन्तु इनके मत की परीक्षा के लिये देखता हैं; ग्रीड प्रकार नहीं।

माठवं का उत्तर-पुराण, उपपुराण, तंत्रग्रन्थ, इनके धवलोकन भीर अथं में अदा ही नहीं करता, इनके प्रमाण की कथा तो क्या कथा है। नवर्षे च उत्तर—सारा भारत भीर वाल्भीकिरिचत रामायण का प्रमाण नहीं क्योंकि लोक में बहुत प्रकार व्यवहार है। उनके वृत्तान्त का जानना ही उनका अभिप्राय है क्योंकि वह मर चुके हैं।

दसवें का उत्तर भी नववें में

ग्यारहवें का उत्तर मनुस्मृति को मनु का मत जानने के सिये देखता हूँ उसको इच्ट समभ कर नहीं।

बारहवें का उत्तर—याज्ञवल्क्यादि भौर मिताक्षरादि का तो प्रभाए ही नहीं रता।

ते हवें का उत्तर-वारहवें 🗎 समझ सेना।

चौदहवें का उत्तर-विष्णुस्वामी प्रादि जो सम्प्रदाय है उनका प्रमाण में लेशमात्र भी नहीं करता प्रत्युत उनका लण्डन करता है क्योंकि ये सारे सम्प्रदाय वेद-विरुद्ध हैं।

पन्द्रहवें का उत्तर चौदहवें में समक लेना।

सोलहवें का उत्तर—मैं स्वतन्य नहीं हूँ प्रत्युत वेद का धनुयायी है, ऐसा समभना चाहिये।

सत्रहवें का उत्तर-अगदुत्यक्ति जैसी वेद में निजी है भौर जिसने की है, उस सारे को उसी प्रकार मानता है।

सठारहवें का उत्तर-जिस समय में सृष्टि का क्रम हुआ है उस काल को कोई संख्या नहीं है, यह जानना चाहिये।

अन्नीसर्वे का उत्तर—वेदोक्त जो यज्ञादि कर्म हैं वह यथाशक्ति सब करने चाहियें।

बीसवें का उत्तर—वेदोक्त को विधि है वह माननी वाहिये, और नहीं। इक्कीसवें का उत्तर—शालाओं मैं जो कमं कहे हुए हैं वे वेदानुकूल होने से प्रमाण हैं, विरुद्ध होने से नहीं।

बाईसवें का उत्तर— परमेश्वर का कदाचित् जन्म-मरण नहीं होता। (जिसके जम्म-मरण होते हैं, वह ईश्वर ही नहीं है) सर्वशक्तिमान् होने से, मन्त-यीमी होने से, निरवयव होने से, परिपूर्ण होने से, न्यायकारी होने से।

तेईसर्वे का उत्तर—मैं संन्यासाश्रम में है।

चौबीसर्वे का उत्तर—सत्य धर्म विचाद नामक पुस्तक जिसने यन्त्रालय में खपवाई, उसका मत उसमें है, मेरा उसके मत में बाग्रह नहीं।

यदि हम ग्रार्थ लोग वेदोक्त धर्म के विषय में प्रीतिपूर्वक पक्षपात को

छोड़कर विचार करें तो सब प्रकार कल्याम ही कल्याम है, यही मेरी इच्छा है। तिसके लिये नित्य समा होनी चाहिए तो श्रेष्ठ समभी। जिस प्रकार से बहुत प्रकार के सम्प्रदायों का हो जाये वैसा सबको करना चाहिये।

परन्तु १३, १४, १४, प्रश्नों का पीसे को फिर पीसना उसके सामन पुन-क्कत दोख से दूषित को न समभकर यह मैं ने जाना कि जिसको प्रश्न करने का शान नहीं उसके समागम में उचित विचार किस प्रकार हो सकेगा, ऐसी मे**ं** सम्मति है क्योंकि जहां भोजन की ही चिन्ता है वहां धन का एकतित होना सस-म्भव है और जिसने प्रश्न किये उसने अपना नाम भी नहीं लिखा, यह भी एक दोध है। ऐसा सज्जनों को समऋना चाहिए। इसमें स्वामी जी की सम्मित है। इसके उपरान्त को कोई ग्रपना प्रकट नाम लिखने के बिना प्रश्न करेगा, उसका उत्तर उसी 🖩 दिलाऊँगा घीच जिस सम्प्रदाय को जो मानता है उसको संकेपतया जब तक न कहेगा 🚃 तक उसका भी उसी से दिलाऊंगा। प्रसिद्ध कर्तास्वामी पूर्णानन्द, कार्तिक गुक्स ७, सोमवार, संवत् १६३१, तदनुसार १६ नवम्बर, सन् १८७४ । उसके पदचात् नःतो उस पहले प्रदनकर्ता ने मुख दिखलाया भीर न किसी और ने सम्मुख होकर कास्त्रार्थ कियाधीरनगिट्टूलाल शास्त्री मादि वैष्ण्य मत के विद्वानों ने कभी शास्त्रार्थं करने का नाम लिया भीर न कभी स्पब्ट भपना नाम लिखकर कोई विज्ञापन प्रकाशित किया। रणक्षेत्र का बीर बनकर सामने माना मौर मूर्तिपूजा को वेदानुकूल सिद्ध करना तो नितान्त मसम्भव भीर जान का जंजाल हो गया। (लेखराम पृष्ठ २४६-२४८)

# मूर्त्तिपूजा

(भड़ौंच में पविद्यतों 🖩 शास्त्रार्थ—दिसम्बर, १८७४)

स्वामीकी के व्याक्यान भड़ोंच में नर्मदा के तट पर भृगुऋषि की धर्मशाला में हुए। पहले व्याक्यान की समाप्ति पर पण्डित माधवराव व्यम्बकराव स्वामीकी से वास्त्रार्थ करने को सम्मुख प्राये। पण्डित माधवराव दक्षिणी त्राह्मण थे। श्री अनेक सम्भ्रान्त लोग उनके शिष्य थे। वह थे तो गृहस्थी, परन्तु महन्त समसे जाते थे भ्रीर भड़ोंच के लोग उनका वहुत सम्मान करते थे कहुर सनातनी भीर दाम्भिक थे। वे सभा में शास्त्रार्थ करने के प्रायमिय से ही भागे थे भीर भ्रापत भनेक शिष्यों को साथ ले भ्राये थे। उनके एक शिष्य ने स्वामी जी से कहा कि पण्डित माधवराव भ्रापते शास्त्रार्थ करने के इच्छुक हैं। स्वामी जी के यहाँ क्या देर थी? उन्होंने तुरन्त उत्तर दे विया कि हम उद्यत हैं। पर पण्डित माधवराव भ्रागे भारे निम्न प्रकार प्रश्नोत्तर हुए।

दबा०-आपने क्या पढ़ा है ?

माधव - कौमुदी आदि व्याकरण ग्रीर कुछ काव्य पढ़ा है। दया वजन प्रापने वेदादि आपं अन्य पढ़े ही नहीं तो ग्राप उनके विषय में शास्त्रार्थ कैसे करोगे ?

माधव०-मैंने कुछ ऋग्वेद भी पदा है।

दया० --- चारों वेदों में से किसी मन्त्र को लेकर उसका पदच्छेद पूर्वक सर्थ अरके दिखाइये कि उससे मूर्तिपूजा सिद्ध होती है। फिर में आर्थ प्रत्यों की रीति के अनुकूल उसका अर्थ करूँ गा और तत्पक्षात् आपके और अपने अर्थ काशी सिद्ध स्थानों के बड़े-बड़े पण्डितों के पास भेज दिये जायेंगे कि वे किसके प्रयों का अपनेदन करते हैं।

स्वामी जी के इतना कहते ही पण्डित कृष्ण्राम ने धारों बेदों के पुस्तक स्वामी जी के सामने लाकर रख दिये। तब स्वामी जी ने कहा कि चारों वेदों में से किसी वेद का कोई मन्त्र निकालकर झर्य कीजिए। पं० माधवराव ने ऋग्वेद का एक मन्त्र निकाला और उसका अर्थ करने लगे स्वामी जी ने पद-पद पर उनके प्रथों की संशुद्धि दिलानी प्रारम्भ की। परिएगम यह हुमा कि पण्डित माघवराव थोड़ी ही देर 🖩 चुप होकर बैठ गये। 🖿 स्वामी जी ने उनसे कहा कि भभी माप कुछ मौर पढ़िए मौर तब शास्त्रार्थं करने माइए। माधवराव ने समका कि स्वामी जी मेरा अपनान करते हैं, विशेषकर शिष्यों के सामने, इस प्रकार के पराजय से वह बहुत क्रोध 📕 भागे भीर उसी दशा 🗏 भ्रापने शिष्यों सहित सभा से उठकर चले गये। शास्त्रार्थ के बीच में ही माधवराव का एक शिष्ये स्वामी जी की धोर हाथ करके उनके लिए कुछ धपशब्द कह बैठा था। इस पर बलदेवसिंह को इतना आवेश प्राया कि वह खड़े हो गये घीर कड़क कर बोले कि क्या तुम श्रीमहाराज का ग्रपमान करने ग्राये हो, मेरी उपस्थित में ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी माधवराव के शिष्य के ग्रसभ्य व्यवहार से तनिक भी भैय्यं च्युत नहीं हुए। वे गम्भीर जलवत् शान्त रहे। उन्होंने बलदेव सिंह को यह कहकर शास्त कर दिया कि क्यों कोच करते हो, यह भी तो हमारा भाई है।

(देवेन्द्रनाम १।३०१)

# मूर्त्ति-पूजा और अद्वैतवाव

(पं॰ महोधर व पं॰ जीवनराम शास्त्री से शास्त्रार्थ राजकोट में - जनवरी १८७४)

महाराज के उपदेशों से लाभ उठाने अनेक लोग उनके पास आते थे। कोई-कोई किसी विषय पर वाद-प्रतिवाद भी करते थे। एक दिन पं० महोधर और जीवनराम शास्त्री उनके साथ मूर्त्ति-पूजा भीर बढ़ तवाद पर शास्त्रार्थ करने साथे। पण्डित महीघर ने पहले मूर्त्ति-पूजा सिद्ध करने का प्रयास किया, परन्तु स्वामी जी ने शीझ ही उन्हें निरुत्तर कर दिया। फिर उन्होंने वेदान्त पर बातचीत की। स्वामी जी ने उनसे कहा कि यदि साप बहा हैं तो प्रपने शरीर के साढ़ेतीन करोड़ लोगों में से एक को उखाड़ कर पुनः स्थापित कर दीजिये। बहा सर्वज्ञ स्थीर साप सल्पज्ञ हैं, फिर साप बहा कैसे हो सकते हैं ? इस पर पं∘ मही- धर कुछ ■ कहसके सीर विरुत्तर हो गये। (देवेन्द्रनाथ १। ३१७, लेखरामपृ० २५३)

# मूर्त्तिपूजा

#### (बहमदाबाद व पंडितों से शास्त्रार्थ-जनवरी १८७६)

२७ जनवरी को रावबहादुर विद्वलदास के गृह पर एक सभा हुई। जिसका उद्देश स्वामी जी की विदासूचक संवद्धंना करना भीर आर्थ्यसमाज-स्थापना के विषय विषय विदासूचक संवद्धंना करना भीर आर्थ्यसमाज-स्थापना के विषय विदासूच करना था। सभा में वेचरदास ग्रम्बाईदास, गोपालराव हरि देशमुल, भोलानाथ साराभाई, ग्रम्बालाल सागरलाल प्रभृति महानुभाव उपस्थित थे। इसके ग्रहिरिक्त शास्त्रीगण भी थे। जिनमें से कुछ के नाम थे हैं—शास्त्री सेवकराम, लस्लूमाई बापू जी, मोलानाथ भगवान्।

शास्त्रीगए कहते ये कि मूर्तिपूजा हमारे शास्त्रों के प्रमुक्तल है। इस पर वेषरदास धम्याईदास ने उनसे कहा कि स्वामी जी भापसे शास्त्रार्थ करने पर उच्चत हैं, भाप उनसे शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर लेते ? परन्तु शास्त्री लोग इस पर सहमत नहीं हुए। उनसे शास्त्रार्थन करने का कारण पूछा गया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने—

**ा कृष्णेन रजसा** वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्श्यव्य ।

हिरण्यये सविता रथेन देवो याति मुक्नानि परयंत् ॥ यजु० ६३।४३॥

वेदमन्त्र का अर्थ अशुद्ध किया है। इस पर सब लोगों ने पण्डितों से अपना अर्थ करने का अनुरोध किया और कहा कि यह प्रतिपादित करों कि स्वामी जी ने भूल की है और भापका अर्थ ठीक है। अपने किए हुए अर्थों के नीचे अपने हस्ताक्षर कर थो। कुछ पण्डित तो सहमत हो गये और उन्होंने अर्थ करके हस्ता- सर कर दिये और कुछ इस पर भी सहमत न हुए। स्वामी जी ने निम्न यर्थ करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये।

स्वामी जी के किये मर्थ-

(बाकुष्णेन) ब्राक्षंगात्मना (रजमा) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रवेन) रमणीयेन (देवः) द्योतनात्मकः (स्विता) प्रस्थकति बृष्ट्यादेः (सर्वम्) मत्यंत्रोकम् (ग्रमृतम्) जोषध्यादिरसं (निवेशयन्) प्रवेशयन् (ग्रुवनानि पश्यन्) । दर्शयन् (याति) रूपादिकं विभक्तं प्रापयतीत्यर्षः (हिरण्ययेन) ज्योतिर्मयेन ।

(सविता) सर्वस्य जगत उत्पादकः (देवः) सर्वस्य (मर्त्यम्) मर्त्यं-लोकस्थान् मनुष्यान् (ग्रमृतम्) सत्योपदेशरूपम् (निवेशयन्) प्रवेशयन् सर्वाणि (मुननानि) सर्वक्रतया (पश्यन्) सन् (ग्राकृष्णेन) सर्वस्याकर्षणस्वरूपेण परमाणूनां घारगोन वा (रचेन) रमगोयेनानन्दस्वरूपेण वत्तं मानः सन् (याति) धर्मात्मनः स्वान् भक्तान् सकामान् प्रापयतीत्यर्थः।

संयत् १६३१ पौष बदि चच्ठी, बुधवार, ७ काल, ४० मिनिट सही सम्मति-रत्र दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः ।

शास्त्रियों के किये अयं-

(प्राकृष्णेन) ईवत्कृष्णेन (रजसा वर्तमानः) सहितः (सविता देवः) सूर्यः (प्रमृतम्) स्वर्गं (मर्त्यम्) भूलोकं (निवेशयन्) स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन् (हिश्ण्येन रथेन) स्यन्दनेन (भुवनानि परयन् याति) गच्छति ।

सही-लल्लूभाई बापूशास्त्रिणः सम्मतोऽयमर्थः। शास्त्री सेवकराम रामनायः। सम्मतिरत्र भास्करशास्त्रिणः। सम्मतिरत्र समृतरामशास्त्रिणः।

इसके पश्चात् स्वामी जी ने एक वक्तृता दी जिसमें कहा कि सबको वेदों का प्रमुकरण करना चाहिये।

गोपालरावहरि, भोलानाय, अम्बालाल बादि ने दोनों के प्रथीं को देख भौर समक्षकर कहा कि शास्त्री अविवेकी और दुराग्रही हैं, स्वामी जी का किया अर्थ हो ठीक है।

इस मनत्र का जो अक्ट्रें हुन्यानी जी ने किया था, उस पर उन निष्कारण वैरी पण्डित विष्णुपर पुष्टिक्याने में ने बहुत आक्षेप किया और उसे अगुद्ध बताया था। उसके सम्बन्ध में स्वामी जी ने अपने एक अने में संवत् १६३१, फाल्युन शुक्ला ६ को गोपालराव हरि देशमुख को लिखा था कि विष्णु शास्त्री के विषय में एक बानगी लिखते हैं कि ऐसी मूर्खता कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा। 'ऋ गतिप्रापण्योः' इस बातु से रच शब्द सिद्ध होता है। 'रमु क्रीडा-याम' इस बातु से नहीं, इससे यह अबं निर्युक्त और निर्मूल है। स्वामी जी ने लिखा है कि पाणिनिमुनिरचित उलादिगण सूत्र प्रमाण—

'हनि-कुधि-नी-रमि-काशिम्यः' नथन् । हयः, कुष्ठः, निथः, रथः, काष्ठम् ।

यास्को निरुक्तकारः---रबो रहतेर्गतिकर्मणः इत्यत्र रममाणोऽस्मिस्तब्ठ-तीति वेति ॥

इससे 'रम' घातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से "रमणीयो रथो रमतेऽस्मि-न्निति वा ।"

इन प्रमाणों को देखते हुए कौन कह सकता है कि विष्णुपरशुराम शास्त्री ने स्वामी जी पर रथ कब्द की निक्षित को अशुद्ध कहकर अपने नाम श्रीर विद्वत्ता को कलिक्कत नहीं किया ? उनका ऐसा करना केवल खिद्धान्वेषण करने ■ अभि-प्राय से ही था।

उपर्युक्त प्रचार से वेदार्थिवयक बातचीत होने के पश्चात् हास्त्रियों का स्वामी जी से मूर्तिपूजा घीर वर्णाश्रम पर भी वार्तासाप हुमा था। शास्त्रियों ने भीलानाय साराभाई घीर अस्वालाल सागरमल को भध्यस्थ बनाया था। विचार की समाप्ति पर दोनों ही मध्यस्थों ने घपनी सम्मति स्वामी जी के पक्ष में व शास्त्रियों के विरुद्ध दी थी। घनत से सोगों ने स्वामी जी को धन्यबाद दिया ग्रीर गोपालराव हरि देशमुख ने उनके भाषण से सन्तुष्ट होकर उन्हें एक सुन्दर पीतास्वर भेंट किया।

रावबहादुर गोपालरावहरि देशमुख पहले वेदों के विरोध में लेख भौर पुस्तक लिखा करते थे। स्वामी जी के वस्बई में दर्शन, सरसंग भीर व्यास्थान-श्रवण से उनका संधायोच्छेदन हो गया और वे स्वामी जी के भक्त वन गये। स्वामी जी उन्हीं के निमन्त्रण पर महमदावाद गये थे।

(देवेन्द्रनाथ १ । ३२३. लेखराम पृ० २४५)

# व्याकरण एवं नियोग

(बस्बई 🖩 पश्चितों से शास्त्रार्थ-भार्च, १८७५)

किसी कारण से बम्बई ■ पंडितों की यह धारणा हो गई थी कि स्वामी जी व्याकरण में बहुत ब्युत्पन्न नहीं हैं। धतः उन्होंने सोचा कि यदि दयानव्द को व्याकरण विषयक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया जायगा तो उनकी स्थाति धौर प्रभाव मन्द पड़ आयेंगे और फिर धम्मं-विषय में भी लोग उनके कथन में श्रद्धा भीर विश्वास ■ करेंगे। धतः उन्होंने उक्त विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए स्वामी जी को भाहूत किया। ज्यों हो शास्त्रीगण के यह शब्द महाराज के कर्णगोकर हुए, त्यों ही उन्होंने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया धौर शास्त्रार्थ की तिथि १० मार्च, सन् १८७५ नियत हो गई।

नियत दिवस और समय पर सभा-मण्डप में अपूर्व चहल-पहल दिखाई देने लगी। बड़े-बड़े सेठ आये, साहकार आये, वैरिस्टर और सालिसिटर आये, काले जों के महो गृह्याय और स्कूलों के उपाच्याय आये, शिक्षित लोग भी ग्राये और ग्रिशिक्षित भी, उच्जीवमण्डित पण्डित ग्राये और दयानन्द को पराजित करने की ग्राशा साथ लाये। दयानन्द भी ग्राये, उनका मुखमण्डल सदा की भीति प्रसन्त था, उस पर न चिन्ता की रेखा थी और न भय का चिह्न। सभास्थल में एक बड़ा सिंहासन बनाया गया था ग्रीर उस पर वेदादि की पुस्तकों प्रमाण के लिये रक्खी गई थीं। स्थामी जी ग्राकर सिंहासन पर विराजमान हो गये। पंडितों ने इस पर ग्रापत्ति की तो स्वामी जी ने कहा कि हम संन्यासी होने के कारण बैठे हैं। ग्राप लोग हमसे कुछ प्रश्न करें, यदि हम उत्तर म दे सकेंगे तो हम सिंहासन से उत्तर जायेंगे ग्रीर श्राप बैठ जाना।

श्री बारमाराम बापू-दल ग्रास्त्रार्थ-सभा के समापति पद पर प्रतिष्ठित हुए। पण्डितों की छोर से पण्डित खेमजी बालजी ओशी ने भाषण धारम्भ किया। जोशी जी वाक्पदु समभे जाते थे, ग्रतः श्रोतृवर्ग उनके कथन की उरकण्ठा ग्रीर भाशा से सुनने लगे। परन्तु जोशी जी ने प्रकृत विषय पर सो कुछ नहीं कहा, इधर-उधर की बातें कहनी आरम्भ कर दीं। श्रोता तकताने लगे भीर उनकी भीर से जोशी जी की चुप कराने की चेष्टा होने लगी। परन्तु वह चुप होने वाले न थे, वह अप्रासंगिक बातें कहते ही रहे। अन्त में श्रोतृगण उनकी बातों से सर्वया विरक्त हो गये और उन्हें ग्रधिक समय नष्ट करने का प्रवकाश देने से श्रोतामों ने इन्कार कर दिया। इस पर जोशी जी को चुप होना ही पड़ा। तरपरचात् पण्डित इच्छाशंकर गुकुल ने स्वामी जी से व्याकरण सम्बन्धी प्रकत धारम्भ किये। स्वामी जी उनके उत्तर देते रहे। 📉 पंडित इच्छाशंकर के प्रक्त समाप्त हो गये और वह स्वामी जी के उत्तरों पर कोई बाप लिन कर सके तो फिर स्वामी जी ने उनसे प्रश्न करने झारम्भ किये। पंडितों के उत्तर लिखे गये भीर स्वामी जी ने महाभाष्यादि ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा उनके उत्तरों को भ्रम-पूर्ण सिद्ध कर दिया। पंडितगए। स्वामी जी के ब्राक्षेपों का निराकरण न कर सके भीर विवश होकर उन्हें भपनी भ्रान्ति स्वीकार करनी पड़ी। सब लोगों को प्रतीत हो गया कि पण्डित वर्ग तो स्थामी जी से क्या उनके शिष्यों से भी तर्कं करने की योग्यता नहीं रखता।

तत्परचात् पण्डितों ने नियोग पर कुछ आक्षेप किया जिनका उत्तर स्वामी जी ने इस ढंग से और ऐसी योग्यता और प्रबल युक्तियों से दिया कि पण्डितों की अनन्योपाय होकर मौन ही धारण करना पड़ा। पण्डितों की इस बार भी स्वामी जी को परास्त करने की आशा निराशा में ही परिण्त हुई और वह खिन्न और विषादपूर्ण हुदयों के साथ घरों को लौटकर आये।

(देवेन्द्रनाव १ । ३२८, लेखराम पृष्ठ २५१)

मूर्तिपूजा

(अम्बई 🗏 झास्त्रार्थं आचार्य कमलनयन जी से-१२ जून, १८७५)

बम्बई में नियमपूर्वक समाज स्थापित करके स्वामी जी द्वितीय वार म्रहमदाद्वाद पद्यारे मीर वहां प्रबल युक्तियों से स्वामी जी ने नारायणमत की समीक्षा की। बम्बई से स्वामी जी के चले झाने के पश्चात् वहीं के पौराश्मिक पंडितों ने यह प्रसिद्ध किया कि स्वामी जी शीझ यहाँ 🖩 चले गये नहीं तो हम उनसे शास्त्रार्थ करने को उद्यत थे। जब इनके मिथ्या प्रवाह से सोगों में कुछ आन्ति सी होने लगी तो समाज के मंत्री ने बम्बई से तार भेजकर स्वामी जी को धहमदावाद से बुसवाया। स्वामी जी के झाते ही पौराणिक पंडितों को मुँह दिखाना कठिन हो गया। लोगों के भाग्रह करने पर भी शास्त्रार्थ से जी चुराने लगे। पं० कमलनयम बाचार्य भी जो बम्बई के पौराणिक पंडितों के शिरोमणि माने जाते थे शास्त्रार्थं से बचने लगे। निदान बहुत 🖩 प्रतिष्ठित सम्य लोगों के बाधित करने पर उन्होंने बड़ी कठिनता से स्वामी जी के सम्मुख माना स्वीकार किया। १२ जून शास्त्रायं की तिथि नियत हुई। शास्त्रायं का स्थान फाम जी क्राउस जी इनस्टी-ट्यूट' नियत हुआ। नियत समय पहले से लोग आने लगे। दोपहर के तीन बजे पश्चात् स्वामी जी पधारे स्रौर उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा के समा एक उच्च स्थान पर कुरसी पर विठाया गया। उनके सामने ही एक कुरसी माचार्य कमलनयन जी के लिए बिछायी गई। बीच में लगभग डेड सी प्रामाशिक संस्कृत की पुस्तकों रक्ली गईं जिससे कि दोनों पश्चों को प्रमाणों के देखने का सुभीता रहे ! चौतरे के नीचे माठ कुसियां समाचार पत्रों के पत्र-प्रेषकों के लिए क्रम से लगाई गई थीं। ये वास्तव में दोनों मोर की उक्तियां लिखने के लिये भाये थे। इस सभा 🖩 बम्बई के लगभग समस्त सेठ, साहुकार, ग्रधिकारी ग्रीर प्रतिष्ठित शिक्षित पुरुष उपस्थित थे। यथा रायबहादुर वेचरदास अलवाईदास, सेठ लक्ष्मीदास क्षेम जी, सेठ मथुरादास लोजी, राव बहादुर दादूवा पाण्डुरङ्ग, भाई शंकरनाना भाई गंगादास किशोरदास, हरगोविन्ददास, राणा मनसुखराम सूरजराम, रगाछोड़ भाई उदयराम, विष्णु परशुराम इत्यादि प्रायः श्रीमान् ग्रीर विद्वान् उपस्थित थे। इस समय यह खबर उड़ी कि झाचार्य कमलनयन जी यहां इसलिए नहीं आवें गे कि यह जगह एक पारसी की है। कारण यह या कि रामानुज सम्प्रदाय के यह भाचार्य थे भौर इनके अनुयायी नहीं चाहते थे कि हमारे आचार्य के गौरव में अन्तर पड़े । परम्तु उसों त्यों ग्राध घण्टे के पीछे ग्राचार्य जी ग्रपने २४-३० शिष्यों के सहित सभा में सुकोभित हुए ग्रीर स्वामी जी के सामने दाली कुर्सी पर विराजमान हो गये, निदान राव वहादुर बेचरदास ग्रलबाईदास जी को सभापति बनाया गया भीर उन्होंने भारम्म में एक उपयुक्त बक्तृना की जिसका सार यह या कि वास्तव में

हम सब पौराशिक भौर मूर्त्तिपूजक हैं भीर मैं स्वयं मूर्त्तिपूजा किया करता है। परन्तु हम सब यहां पर शास्त्रार्थं सुनने एकत्र हुए हैं। प्रायह ग्रीर पक्ष को ग्रपने वित्त से हटाकर स्वामी जी ग्रीर ग्राचार्य जी की विद्यापूरित ग्रीर सारगमित वक्तृतामों को सुने भीर सत्य को ग्रहण करें। हठ और विवाद काम न लें । इस समय सब से प्रधान विषय मूर्तियूजा है। स्वामी जी का यह पक्ष है कि मूस्तिपूजा बेदों से निविद्ध है भीर इसलिए बह पापकर्म है। ग्राचार्य जी का 📺 इसके सर्वेचा विषरीत 🖥 मर्यात् वे मूर्तिपूजा को वेद-विहित समऋते हैं। बस 🚃 हमें दोनों महाश्वयों की उचित प्रस्युक्तियों को एकाग्र मन होकर बढ़े घ्यान से सुनना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध, आवेग और कोलाहल नहीं करना चाहिए। प्रन्त में सेठ साहब ने यह भी विज्ञापित कर दिया 🚃 कि वास्तव में यह णास्त्रार्थं दो महाशयों के परस्पर प्रतिज्ञा का परिएगम 📗 जिल्होंने इसके व्यय का सारा भार परस्पर प्राचा बाँटकर प्रपने ऊपर लिया है उनके नाम ठक्कर जीवन दयालु जी भीर मारवाड़ी शिवनारायण वेनीचन्द हैं। ठक्कर जी ने मार-बाड़ी शिवनाराण बैनी बन्द से (जो सदा माचार्य कमलनयन जी के पक्ष 💵 माश्रय लिया करते हैं) यह कहा वा कि यदि घाचार्य भी शास्त्रार्व 🖩 स्वामी जी को जीत लेंगे तो 🖩 ग्राचार्यं जी का शिष्य हो आऊँगा भन्यया भाषको स्वामी जी का भक्त होना पड़ेगा। शास्त्रार्थ का विषय मूर्तिपूजा है। 🖩 फिर निवेदन करता है कि प्राप सब महाशय स्वस्थितित होकर माचार्य जी मौर स्वामी जी की पाणि त्य भरी वक्तुताधों को सुने भीर सपने लिए उसका परिसाम निकालें।

सेठ साह्य प्रयमी वक्तृता समाप्त करके बैठ गये। तदमन्तर मारवाड़ी शिवनारायण वेनोचन्द ने यह विवाद उपस्थित किया कि ठक्कर जी से मैंने यह भी कह दिया था कि मूर्तिपूजा की सिद्धि ■ पुराणों के भी प्रमाण दिये जावेंगे। परम्नु ठक्कर जी के प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने पर वे मौन हो गये, यह प्रतिज्ञा-पत्र लेठ साहब ने सभा में उच्चै: स्वर से सबकी सुना दिया। उसमें इस बात की गन्ध भी नहीं थी। निदान मारवाड़ी जी को चुप होना पड़ा। ध्रव भाषामं कमलनयम जी की बारी आई, वे कहने लगे कि कितने पण्डित इस सभा में उपस्थित हैं, पहले वे मुक्ते अपने-अपने मत से सूचना देवें कि किन-किन सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखते हैं। यह सुनकर विचारशील पुरुषों ने कहा कि यह एक अत्यन्त असङ्गत मौर व्ययं प्रश्न है। प्रापको इस समय साधारण रीति पर किसी के विश्वास वा मत से कुछ प्रयोजन न होना चाहिए। समापित आप की सम्मति से नियत-हो चुके ■ बाकी सब श्रोताग्या शेष हैं उनको शास्त्रार्थ की समाप्ति पर ध्रिकार है कि कुछ सम्मति निर्धारण करें। परन्तु प्राचार्य जी ऐसी युक्ति-युक्त बातों को च्या सुनते थे कहने लगे कि हम कैसे समाभें कि यह लोग किन-

कित सम्प्रदायों के भीर ठीक-ठीक सम्मति निर्धारण कर सकेंगे 📟 नहीं ? यह सुनकर पं कालिदास गोविन्द जी वास्त्री खड़े हुए स्रोर घाचार्य जी को सम्बोधन करके कहने लगे कि साप ब्यर्थ इस प्रकार की बातों से भ्रपना भीर उपस्थित लोगों का समय नष्ट करना चाहते हैं। मैं भाष के सम्मुख प्रतिशा करता 🛮 कि मैं निष्पक्ष ग्रीर सत्य-सत्य जो कुछ मेरी समक 🗎 ग्रावेगा मन्त में प्रकटकर दूंगा भीर जो कुछ शास्त्रार्थ सुनने के बाद मेरी सम्मति होगी वह भी नहीं खिपाऊँगा सीर प्राप दोनों की वक्तुता सक्षरशः लिखता जाऊंगा। शोक कि साचार्य जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब स्वामी जी ने कोमलता भौर प्रीति के साथ भावार्य जी से कहा कि का दिन 📕 झत्यन्त मांगलिक समकता है कि आप घर्म के एक मावश्यक विषय पर मुक्त से वार्तालाप करने के लिए यहाँ पधारे हैं भीर लोगों के इतने संग्रह से यह प्रकट है कि लोगों 🖩 सत्यासत्य के निर्णय करने का सञ्चा भौर प्रबल उत्साह 📕 । मेरा जो पक्ष 📗 वह सभापति महाशय ने बढ़ी उत्तमता के साथ सर्वं साधारण को अभी सुना दिया 🛮 इसी प्रकार आपका भी। 🖿 प्राप को उचित । कि मूत्तिपूजा को वेदों में सिद्ध करें, प्रामाशिक प्रन्थों के प्रमाश देवें जिससे जकट हो कि प्रमाण और प्रतिष्ठा (पूर्ति में प्राण का संचार हो जाता है) प्रावाहन (जिससे उनको बुलाया जाता है) विसर्जन (जिससे उनको विदा किया जाता है) पूजन (जिससे उन्हें प्रसन्न मौर मानन्दित किया जाता है) इत्यादि करना सार्थक और उचित है। यों तो इस समय एक सज्जन भीर विचारशील सेठ साहब सभापति । परन्तु मेरी सम्मति में मेरे भीर भापके वास्त-विक मध्यस्य वारों वेद हैं। भाप विक्वास रखें हम 🗏 से लेशमात्र भी किसी का पक्षा न करेंगे। उचित रीति यह 📕 कि हमारे कथोपकषन प्रक्षरशः पीछे से प्रकाशित कर दिये जावें जिससे कि सर्वेत्र पण्डितों को भपनी स्वतंत्र सम्मति निर्धारण करने का ग्रवसर मिल सके। स्वामी जी की यह समीचीन उक्ति सुन-कर भी भाचार्य जी की 🔤 में नहीं भाषा भीर 🖥 भ्रपना हठ करते रहे कि हमने जो कुछ कहा है जब तक वह नहीं होगा शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। जिसका स्पष्ट यह प्राज्ञय या कि हमशास्त्रार्थ नहीं करते । यह व्यवस्था देखकर सेठ मथुरादास लोजी खड़े हुए और उन्होंने झादि 🖩 घन्त तक वह कार्यवाही सुनायी जो उन्होंने प्रतिष्ठित पुरुषों की प्रेरएग से माचार्य कमलनयन जी से शास्त्रार्थ के विषय की थी।

श्राचार्य जी में इतना साहस कब हो सकता या कि सेठ जी के एक शब्द का भी प्रत्यास्थान करें। निदान ग्रत्यन्त लिंबत होकर विना कुछ कहें गुने सभा से उठकर चल दिये। इस पर प्रधान सभा ने ग्राचार्य जी को सम्बोधन करके

कहा कि आप इस प्रकार विना कुछ कहे जाते हैं यह उचित नहीं है। सहस्रों मनुष्य आज बड़े उत्साह से आपके पाण्डित्य 📰 चमत्कार देखने आये थे, उनको बड़ी भारी निराधा होगी। स्वामी जी ने फिर याचार्य जी से कहा कि माजकल मूर्त्तिपूजा से लाखों मनुष्यों का निर्वाह होता है यदि झाप उनकी झाजीविका स्थिर रखना चाहते हैं तो इससे बढ़कर श्रीर कीन-सा भवसर होगा। परन्त् भाषार्यको तो वहां एक क्षण भर ठहरना भी कठिन हो गया था। वे अपने में कहते थे कि वह कौन-सी घड़ी हो जो मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। परि-ए।म यह हुआ कि याचार्य जी जैसे कोरे आये ये वैसे ही चले गये। साचार्य जी के चले जाने के परचान सेठ खबीलदास लल्लूभाई और राजमीहन राजेश्वरी बोल जी ठाकुर ने रामानुज सम्प्रदाय के प्राचार्य की इस उदासीनता पर ग्रत्यन्त शोक प्रकट किया। इसी सभा में सेठ गोविन्दशम बाबा ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि मूर्त्तिपूजा सनातन से चली ब्राती है वा यह ब्राधुनिक है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वहुत थोड़े काल से यह प्रकृत हुई है। बुद्ध ग्रीर जैन के पश्चात् बहुत से कम सम्भः भन्द्यों ने इसको चला दिया या नहीं तो मंग्इत के प्राचीन भीर प्रामारिएक प्रत्यों में इसका कहीं नाम तक नहीं पाया जाता। इसके परचात् स्थामी जी ने इसी सभा में अपना यौक्तिक व्याख्यान मूर्त्तिपूजा के खंडन में प्रारम्भ किया धौर वेदादि सच्छास्त्रों के प्रमारगों से मूर्तिपूजा को महापाप सिंड कर दिया। समाप्ति पर सभापति ने स्वामी जी के गले में फलों का हार डाला और सेठ छबीलदास लुख्युमाई इन्हें सपनी जोड़ी में सवार कराकर इनके (म्रायं भर्मेन्द्र जीवन, रामित्रलास शारदा पु० ११७) भाश्रम तक पहुँचा द्याये।

# मूत्तिपूजा

#### (बम्बई में पण्डितों से शास्त्रार्थ-नार्थ, १८७६)

जब बम्बई के शास्त्रीगण सब प्रकार से तैयारी कर चुके तो स्वामी जी को शास्त्रार्थ के लिये प्राहृत किया गया। उन्होंने तत्क्षरण शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ का विषय वही पुराना विषय था कि मूर्त्तिपूजा वेदविहित है वा नहीं। शास्त्रार्थ की तिथि २७ मार्च, सन् १८७६ ग्रीर स्थान भाई जीवन जी का हाल नियत हुग्रा।

नियत तिथि पर शास्त्रार्थ-सभा संगठित हुई। दर्शकों से हाल इतना लचा-खच भर गया था कि खड़े होने तक को जगह न रही थी और बहुत से लोगों को घर लौट जाना पड़ा। स्वामी जो यथासमय विना किसी माडम्बर के सभा मैं उपस्थित हो गये। पंडिन राभनाल भी पचारे और बड़े दलबल और घोर गर्ज के साथ पधारे। उनके साथ अनेक स्थानीय शास्त्री और उनके शिष्य तथा श्रद्धालु जन थे। शास्त्रार्थ-सभा में मध्यस्य का यासन श्री भूकाऊ जी शास्त्री ने ग्रहण किया। शास्त्रार्थ उचित भाषानुकूल और ऐसे इंग से हुझा कि उसमें भाग लेने वालों के लिये वह प्रशंसनीय था।

पंडित गट्टूलाल जी ने भी शास्त्रार्थं करना स्वीकास किया था, परन्तु वह सभास्थल में नहीं पधारे । उनके लाने के लिए गाड़ी भी भेजी गई परन्तु उन्होंने कहला भेजा कि हमको वमन हो गया है, हम नहीं था सकते, हमारी ओर स पंडित रामलाल ही शास्त्रार्थं करेंगे।

स्वामी जो ने प्रथम ही पण्डित रामलाल से यह स्वीकार करा लिया कि आयों का मौलिक धमं-ग्रन्थ वंद है और फिर उनसे वेद का कोई मन्त्र वा पंक्ति दिलाने को कहा कि जिसमें मूर्तिपूजा की ओर संकेत हो। पंडित रामलाल ने पुराण और स्मृतियों के प्रमाण उपस्थित किये। स्वामी जी ने कहा कि ये पन्थ प्रामाणिक नहीं, यदि कोई वेदमन्त्र स्मरण हो तो कहिये। इस पर पंडित रामलाल ने फिर मनुस्पृति के प्रमाण प्रस्तुत किये। स्वामी जी ने कहा कि इन प्रमाणों में धाये हुए प्रतिमा और देव शक्यों से मूर्तिपूजा का कोई आवाल नहीं और उनके यथार्थ धर्म करके दिखाये और यह भी कहा कि पण्डित जी के बताए हुए प्रन्थों में पण्डितों ने ध्रपनी स्वार्थसिद्धि के निमित्त बहुत में ध्रसस्य भाग प्रक्षित्त कर दिये हैं। भनः वह उन यन्थों का प्रमाण उक्त असस्य भागों को छोड़कर ही स्वीकार करते हैं। मौलिक धर्म्य-प्रस्थ वेद में एक बाल भी नहीं है, जिससे पूर्तिपूजा का प्रतिपादन होता हो, बन्य प्रन्थ प्रामाणिक नहीं हो सकते।

तवनस्तर पंडित रामलाल ने फिर भी स्मृतियों भौर पुराणों के प्रमाण उपस्थित किये। इस पर मध्यस्य ने कहा कि पंडित जी ! स्वामी जी प्रश्न कुछ भीर करते ■ और भाप उत्तर कुछ भीर ही वेते हैं। यह सभा भीर पण्डितों मा नियम नहीं। जैसे किसी से द्वारिका का मार्ग पूछा श्रीर उसने कलकत्ते का मार्ग वतलाया, ऐसा ही भापका यह शास्त्रार्थ है। अन्त में पंडित रामलाल ने कहा कि हम मूर्तिपूजा को वेद से सिद्ध नहीं कर सकते परन्तु मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रन्थों भीर पुराणों के प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं। इसी पर शास्त्रार्थ समाप्त हो गया।

शास्त्रार्थ-सभा साढ़े ग्यारह बजे रात्रि के विसर्जन हुई। शास्त्रार्थ के श्रन्त में श्रनेक लोगों ने माई जीवन जी को धन्यवाद दिया कि उनके उद्योग से ऐसा चमत्कारिक परिगाम प्राप्त हुगा। सब लोग यह विरागस लेकर घरों को लीटे कि शास्त्रों के मौजिक धर्मग्रन्थ वेद में मूर्ति-पूजा की कोई शाक्षा नहीं है। (देवेन्द्रनाथ १। ३६४, लेखराम ५० २४६-२४०)

### मूसिपूजा

# (पं॰ जारती से बम्बई में शास्त्रायं—२७ मार्च, १८७६)

जब स्वामी जी वम्बई । पूर्व की धोर जाने को उद्यत हुए उस ममय यहाँ के पण्डितों ने स्वयं दूर रहकर रामसास जी को जो नदियां जान्ति के विद्वान् थे, शास्त्रार्थ क्षेत्र में आने के लिए उद्यत किया। उसने एक ह्काभाई जीवन जी के घर में बहुत कगड़े के पश्चात् चैत सुदि संवत् १६३३ सोमवार के दिन शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बहुत से भद्रपुरुष उस शास्त्रार्थ के समय उपस्थित थे। दोनों पक्षों की सम्मति से पण्डित बहुवाऊ जो शास्त्री घारीपुरी निवासी सभापति निश्चत हुए।

स्वामी जी-वेद के किस मन्त्र से मूर्तिपूजा का विधान है सो बतलाइये ?

पण्डित रामलाल जी पुरारण चौर स्मृतियों के इस्रोक बोलने सर्ग ।

स्वामी जी-ये ग्रम्थ मानने के थोग्य नहीं हैं। वेद का यदि कोई मन्त्र स्मरण हो तो कहिए-

पण्डित जी ने मनुस्मृति वे श्लोक जिनमें प्रतिमा, देव सक्द थे, बोले। स्वामी जी ने सब श्लोकों के यथार्थ प्रमाण सहित मर्थ व्या दिये कि इनका मूर्ति-पूजा से कोई सम्बन्ध नहीं था।

पण्डित जी फिर भीर स्मृतियों भीर पुराणों के श्लोक बोलने लगे परस्तु भन्त तक वेद मा कोई मन्त्र न बोले (तब मध्यस्य जी बोले)।

मध्यस्थ पण्डित बहुआक जी शास्त्री बोसे कि रामसाल जी ! स्वामी जी प्रश्न कुछ भीर करते हैं भीर भाप उत्तर कुछ ही देते हैं। यह सभा भीर पण्डित नियम नहीं है जैसे किसी ने किसी से हारिका मार्ग पूछा भीर बतलाने वाले ने कलकते का मार्ग बतसाथा। इसी प्रकार मार्थ प्रह भापका शास्त्रायं है। ऐसा कहने पर भी रामसाल ने कोई बेद का प्रभागा नहीं दिया। तब सबकी सम्मति से सभा विस्तित हुई भीर सभापति ने से स्पष्ट कह दिया कि "भाज पण्डित रामसाल पाषागा-पूजन बेदोक्त सिद्ध न कर सके।"

इस प्रकार सत्य कह देने पर इस सस्यवक्ता शास्त्री को कितने ही स्वार्थी पण्डितों ने सताने में कोई कमी न रक्षी।

फिर चैत संवत् १६४० में इन्हीं पण्डित महोदय की मैनेजर वेदमाध्य तथा वैदिक यन्त्रालय प्रयाग से भेंट हुई और वह सारी की सारी "देश हितेशी" पत्रिका चैत मास व्यास संवत् विश्वकाशित हो गई जो रोचकता से रहित नहीं ■ 1

मैनेवर-प्रापने संस्कृत विद्या 🔳 बहुत दिन नक प्रध्ययन किया है भौर

पिक्रत रामसास जी —स्वामी जी संग्यासी है, उनको किसी की पर्वाह नहीं। उन्होंने वेदादि शास्त्रों ■ श्रध्ययन बहुत दिनों तक किया है। वे समर्थ ■ उनकी बुद्धि बड़ी प्रवल है। वे कहते सो शास्त्रानुसार सत्य ही कहते हैं परम्तु हुभारी शक्ति नहीं कि उनका सामना कर सकें क्यों कि हम लोग गृहस्थी हैं, हमें श्रमेक वातों की श्रपेक्षा बनी रहती है फिर हम स्वामी जी की मी बातें कैसे कह सकते हैं? संसार में श्रीर भी वर्षा फैली हुई है जो उसके विरुद्ध कहें तो हमारे कहने से भी कुछ भी न हो श्रीर लोग विमुख हो जावें, फिर शाजीविका ही जाती रहे, तब निर्वाह कैसे होय ?

मैनेजर—इससे सिद्ध हुमा कि साप अधर्म की जीविका करते | क्योंकि साप जानते हैं कि यह बात मिच्या | फिर उससे द्रव्योपार्जन करना सधर्म है। देखों ! स्वामी जी ने असत्य को छोड़कर सत्य ग्रहण किया तो घोड़े काल | उनका कितना मान हुमा है। इसी प्रकार जो प्राप लोग भी सत्य को स्वीकार करें तो वैसा ही सम्मान धौर नाम भाप लोगों का क्यों न हो ?

पण्डित जी---क्या करें, सर्व संसार है ऐसी ही प्रवृत्ति हो रही है, उससे विक् हम लोग कहें तो कोई नहीं मानता। इस प्रकार तो स्वामी जी का ही निर्वाह हो सकता है, हम गुहस्थियों हा नहीं। (पृष्ठ द-६)

(लेसराम पृष्ठ २७२ से २७३)

### मोक्ष एवं ईसा पर विश्वास

(फर्ब लाबार 🖩 वो पाररियों से प्रश्नोत्तर—मई, १८७६)

एक दिन स्वामी से दो पादिरयों की घर्म-विषय पर अतिवीत हो रही भी। उनमें से एक पादरी का नाम लूकस था। दूसरा देशी ईसाई था।

लूकस--मापके मत से मोक्षा का क्या उपाय है ?

दया • —हमसे पादरी विल्यन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा मोक्ष का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है धर्यात् ईश्वरप्राप्ति और ईसाइयों के लिए ग्रन्य प्रकार मा ग्रायांत् ईसा पर विश्वास लाना। हमने इस पर उनसे कहा था कि पहला हो उपाय ठीक है।

लूकस—मनुष्य ईसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता है, क्यों कि वह ईश्वर का पुत्र भीर मनुष्यों का परित्राता था भीर इसलिए ईश्वर ने उसे भेजा था। इसका प्रमाण यह कि ईसा ने बहुत से मृत पुरुषों को जिलाया था।

दया० — सत्य वेदोक्त धर्म में ईश्वर के प्रवलम्बन से ही मोक्ष होता है।
महाभारत में लिखा है कि शुकाचार्य ने संजीविनो विद्या से मृत पुरुषों को
जिलाया था। घव हम शुकाचार्य को ईश्वर मा प्रवलार मानें या उन्हें ईश्वर का
मेजा हुन्ना मानें। यदि उत्तम उपदेश देने से ही ईसा को परिवाता कहते हो तो
वायविन की अपेक्षा भगवद्गीता में अधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिए भगवद्गीता के वक्ता श्री कृञ्ण भी परिवाता थे कि उन्होंने उत्तम कर्म किये थे, तो
शंकराचार्य अपेक्षाकृत उत्तमोत्तम कर्म कर गये हैं, इसलिये शंकराचार्य भी परिवाता है।

पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके।

स्थामी जी ने पादरी साहब से यह भी कहा था कि तुम्हारे देश में बहुत धन है इसिनये तुम्हारी परिश्रम में सनास्या हो गई है। धतएव तुम्हारी मध्यस्य सबस्था नहीं रही है सौर तुम क्रमशः सबनति की सौर जा रहे हो। इसके पश्चात स्वामी जी ने शरबतादि सिस्कार करके पादरी साहब को विदा किया। (देवेग्द्रनाथ २।२)

### विविध प्रश्नोत्तर

(ला० विजलाल साहव रईस, लखनक से प्रदनोत्तर—सितम्बर-ग्रक्तूबर १८७६)

प्रदन--- त्राहाएा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस प्रकार हैं, कब ाहें छोर किसके बनाये हैं ।

उत्तर—कर्मों की दृष्टि सेचारों वर्ग ठीक बारीर लोकव्यवहार से ठीक नहीं हैं अर्थात् जो जैसा कर्म करे वैसा ही उसका वर्ग है। उदाहरणार्थ जो ब्रह्म-विद्या जाने वह बाह्मण, जो युद्ध करे वह क्षत्रिय, लेन-देन हिसाब-किताब करे वह वैदय, जो सेवा करे वह शूद्ध है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्ध का काम करे तो बाह्मण नहीं सारांश यह कि वर्ण कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। जन्म से चारों वर्ण (वर्तमान श्रवस्था में) लगभग बारह सौ वर्ष से बने हैं। जिसने बनाये उसका नाम इस समय स्मरण नहीं परन्तु महाभारतादि से पीछे बने हैं।

प्रश्न २-- क्या बाह्यण ब्रह्मा के मुख से भीर क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न हुए हैं ?

उत्तर—इसका मित्राय यह है कि जैसे शरीर में मुख श्रेष्ठ है ऐसे सब वर्गी में ब्रह्म का जानने वाला श्रेष्ठ है। इसी कारण कह दिया कि ब्राह्मण मुख से हुमा इसी प्रकार भीर वर्गों का समक लो।

प्रदत्त ३--- ब्राह्मण यज्ञोपवीत किस लिए रखते हैं ?

उत्तर-यज्ञोपवीत केवल विद्या 🖿 एक चिह्न है।

प्रश्न ४-कोई कर्म करना चाहिए या नहीं ?

उत्तर--उत्तम कर्म करना चाहिए।

प्रदन ५—उत्तम कमं कौन से ■?

उत्तर-सत्य बोलना, परोपकारादि उत्तम कर्म हैं।

प्रक्त ६ -- सत्य किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिह्ना से सत्य बोलना, जो मन में होवे वह वाणी से कहना या ऐसा विचार करके कहना जो कभी भूठ न हो।

प्रश्न ७--- मूर्ति पूजना कैसा है ?

उत्तर—बुरा है। कदापि मूर्ति-पूजन न करना चाहिए। इस सूर्गत-पूजा के कारण संसार में अन्धकार फैल गया।

प्रदत स-विना मूर्ति के किस 🖿 व्यान करे भीर किस प्रकार

उत्तर—जैसे सुख दुःख का घ्यान मन होता है वैसे परमेःार का ध्यान मन होना चाहिए, मूर्त्ति की कुछ ■ नहीं।

प्रश्न ६-- नया कर्म करना चाहिए ?

उत्तर-दो समय सन्ध्या करे भीर सस्य बोले छोर जो श्रेष्ठ वज परोपकार के हों दे करें।

प्रक्त १० --- सन्ध्या दो समय करनी चाहिए या तीन समय ! उत्तर---केवल दो समय प्रातः-सायं, तीन समय नहीं।

प्रश्न ११—बार बाद या प्रत्येक बार मन्त्र जपना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं और जैसे बाह्मण लाख दो लाख मन्त्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरश्चरण करते हैं यह ठीक है या नहीं है ? उत्तर— पहचानना चाहिए। जाप और पुनश्चरण करना कुछ माव-इयक नहीं।

प्रश्न १२-परमेश्वर 🖿 कोई और 🚾 है या नहीं ?

उत्तर-- उसका कोई रूप धौर रङ्ग नहीं है, वह प्ररूप है धौर जो कुछ इस संसार में विस्तनाई देता है उसी मा रूप है क्योंकि केवस एक प्रचाित वही एक सबका बनाने ग्रीय उत्पन्न करने बाला है।

प्रश्न १३ — ईश्वद संसार ■ दिसलाई क्यों नहीं देता है ?

उत्तर—यदि दिखलाई देता तो कदाचित् सब कोई अपना मनोरथ पूर्ण करने को कहते और उसे तंग करते। दूसरे जिन तस्बों से मनुष्य का यह शरीर बना है उनसे उसका देखना असम्भव है। तीसरे जिसने जिसको उत्पन्न किया उसकी वह नयोंकर देख सकता है?

प्रश्न १४-जब दिखाई नहीं देता तो किस प्रकार उसकी पहचाने ?

उत्तर—दिसलाई तो देता है मर्थात् यह मनुष्य, पशु, मुक्षादि सब वस्तुए जो संसार में दिसलाई देती बन सबका कोई एक मर्थात् वही एक बनाने वाला प्रतोत होता है, यही उसका देखना है भीर जैसे सुख-दुःस पहचाना जाता है वैसे ही उसको पहचाने ।

प्रवत १५ - बहुए हम में भीर सब में है या नहीं ?

उत्तर-सब में है घोर हम में भी है।

प्रश्न १६ —िकस प्रकार विदित हो ?

उत्तर-जिस प्रकार दुःख-सुल का प्रभाव मन विवित होता है उसी प्रकार वह भी विदित हो सकता है।

प्रदत्त १७-सव स्थानों पर एक समान है वा म्यूनाधिक ?

उत्तर—सर्वत्र एक समान है परन्तु यह बात है कि जितना जिसके प्रात्मा में उस चेतन का प्रकाश है प्रथात् जिसको जितना शान है उतना उसको प्रनुभव होता है।

प्रश्न १८—देव किसको कहते हैं ?

उत्तर— जो मनुष्य विद्यावान् भौर बुद्धिमान् पंडित हो उसको देव कहते हैं।

प्रक्त १६-रामलीला देखना दोव है ?

उत्तर—हां दोष है। हजार हत्या के समान दोष है झौर इसी प्रकार मूर्ति-पूत्रा करना हजार हत्या के समान पाप है। क्योंकि विना झाकृति ■ प्रतिबिम्ब नहीं उतर बार्म और जबकि उसकी आकृति नहीं तो मूर्ति कैसी ? यदि किसी का फोटोग्राफ से बा और किसी प्रकार यदार्थ प्रतिविभ्य उतारकर संस्मरए को और देखने की सम्मुख रखा जाये तो वह ठीक है परन्तु उसकी अर्थात् वहा की मूर्ति और प्राकृति बनाना और प्रतिक्षिप की प्रतिक्षिप बनाकर कुछ का कुछ कर देना नितान्त अशुद्ध और अनुचित है।

पश्न २०--संस्कृत भाषा - से है भीर क्यों उसकी मच्छा कहते हैं ?

उत्तर—संस्कृत भाषा सदा से है घौर घत्यन्त शुद्ध है। इसके समान कोई भाषा ग्रच्छी नहीं है। उदाहरणार्थ यदि, फारसी घौर ग्रंगे वी केवल "व" प्रकट किया चाहें तो शुद्ध पकट नहीं किया जा मर्थात् फारसी में "वे" और ग्रंगे जी विश्व "वी" है परन्तु जिसमें ग्रीर कोई सम्मिसत न हो यह केवल संस्कृत गांचा में ही करने का गुण है।

प्रश्न २१ — वेद में परमेश्वर की स्तुति 📗 तो 💷 उसने धपनी प्रशंसा लिकी?

उत्तर—जैसे माता पिता भपने पुत्र को सिखाते हैं कि माता, पिता भीर गुर की सेवा करो, उनका कहा मानो। उसी प्रकार भगवान् ने सिखाने ■ लिये वेद में लिखा है।

प्रदत्त २२ — भगवान् । जब स्वरूप गौर शरीर नहीं तो मुख कहां से भाषा कि जिससे नेद कहा ?

उत्तर—अगवान् ने चार ऋषियों प्रम्मि, बायु, प्रावित्य, प्र'गिरा के हृदय में प्रकाश करके वेद बताया।

हुए हैं।

उत्तर---नहीं, नहीं, भगवान् में वेद बनाये भीर कहे हैं ांकि वे चारों कुछ पढ़ें ■ वे भीर म कुछ जानते थे। उनके द्वारा धाप ही कहे हैं।

प्रदेन २४--भगवान् ने उनके हृदय 🖥 किस प्रकार माकर वेद हा ?

उत्तर—जैसे कोई मनुष्य पित्त वा सन्ताप में आप ही आप शलने लगता है उसी प्रकार उस भगवान ने उन चारों के घट में जिल्ला में प्रकाश करके कहा धौर उन्होंने उसकी शक्ति से विवश होकर कहा। इसलिये प्रकट है कि भगवान ने बैद कहे हैं।

प्रश्न २५ —जीव एक है या अनेक ?

उत्तर-जीव का प्रकार एक है और जाति प्रवृति योनियाँ अनेक हैं।

उदाहरणार्थं मनुष्य की एक जाति है भीर पशु की दूसरी जाति है। इसी प्रकार भीर जातियाँ भी समक्ष लो।

प्रश्न २६ — यह जीव प्रत्येक देह में जाता है प्रीर खोटा-बड़ा हो जाता है।

उत्तर—जैसे जल में जो रंग मिला दोगे वैसा ही जल हो जावेगा। इसी प्रकार जिस देह में यह जीव जावेगा वैसा ही उसका रूप, रंग भीर छोटा-बड़ा देह होगा परन्तु जीव सबका एक सा है जैसा चींटी का वैसा ही हायी का।

(लेखराम पृष्ठ २७७ से २८०)

# सृष्टचुरपत्ति आदि

(पावरी पार्कर साहब से मुरादाबाद में शास्त्रार्च-नवस्वर, १८७६)

पहली बार स्वामी जी सन् १८७६ में मुरादाबाद पथारे। यहां स्वामी जी का पादरी पार्कर साहब से कई दिन तक प्रातःकाल लिखित , शास्त्रार्थ होता रहा।

साह द्यामसुम्दर जी रईस मुरादाबाद ने वर्णन किया कि पादरी पार्कर साहव का शास्त्रायं राजा जय किशनदास साहब बहादुर की कोठी पर कम से कम १५ दिन तक होता रहा। में नित्य आया करता था। कुँवर परमानन्द, रूप किशोर प्रध्यापक मिशन स्कूल, भास्टर हरिसिंह तथा और भी कई सम्जन जाया करते थे। अन्तिम दिन का विषय था कि सृष्टि कम उत्पन्त हुई। पादरी साहब का कथन था कि सृष्टि पांच हजार वर्ष से उत्पन्त हुई ग्रीर स्वामी अह इसका खंडन करते थे।

इसी समय में बिटिश इण्डियन ऐसोसियेशन कमेटी की सभा उस कोठी के एक कमरे में हुमा करती थी। उस मन्तिम दिन स्वामी जी दूसरे कमरे में जाकर एक बिल्लौर का पत्थर उठाकर लागे कि भ्राप लोग विज्ञान जानते हैं, इसको विज्ञान से सिद्ध करें कि कितने वर्ष में यह पत्थर इस रूप में भागा। मन्त में खोज से यही सिद्ध हुमा कि वह कई लाख वर्ष में बना है। फिर कहा कि जब मृष्टि नहीं थी तो यह पत्थर कसे बन गया? जिस पर पादरी साहब ने यह तिकम्मा बहाना किया कि हम मनुष्य की उत्पत्ति को पाँच हजार वर्ष कहते हैं। इस पर स्वामी जी ने कहा कि जब मृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है तो मृष्टि के भीतर मनुष्यादि सब भा गये। इसी पर शास्त्रार्थ समाप्त हुमा था। पादरी साहब ने इस शास्त्रार्थ का बृत्तान्त किसी समाचारपत्र में भी प्रकाशित कराया था परन्तु उसका नाम मुक्ते ज्ञात नहीं और यह भी सुना कि पादरी साहब ने एक चिट्ठी प्रमरीका भेजी कि हसने भाजतक ऐसा विद्वान् पंडित कोई नहीं देखा। बाबू क्विकिशोर जी ने वर्णन किया कि रैवरेण्ड उब्ल्यू पार्कर साहव और स्वामी जो के मध्य जो शास्त्रार्थं हुआ था वह मैंने लिखा था, परन्तु सेद है कि मेरे पुत्र के प्रमाद से वे कागज नष्ट हो गये। प्रव जो कण्ठस्थ भुभे जात है वह लिखवाता हूँ। इस शास्त्रार्थ में तीन यांग्रेज सज्जन उपस्थित थे। एक पादरी पार्कर, दूसरे मिस्टर वेली साहब और तीसरे एक और पादरी साहब। इनके प्रतिरिक्त डिप्टी इमदाद प्रली, बाबू रामचन्द्र वोस, कुंवर परमानन्दः मास्टर हरिसिंह और इसी प्रकार ४०-५० मनुष्य थे। शास्त्रार्थं लिखा जाता या। १४-१५ दिन शास्त्रार्थं होता रहा । बेलो साहब ग्रव अलीगढ़ में रिजस्ट्रार हैं। प्रति-दिन प्रातः दो तीन घंटे बैठते थे।

अन्त में एक बात मुक्ते स्मरण है कि स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया था कि मसीह मूर्तिपूजा की शिक्षा देता या क्यों कि ईश्वर को किसी के द्वारा मानता तथा किसी के द्वारा इच्छापूर्ति की आर्थना करता है वह मूर्तिपूजक है और हम मृतिपूजक नहीं हैं। (लेखराम पृष्ठ ४४१)

#### विविध प्रश्नोत्तर

(सम्बह्हा निवासी मुंशी चंडीप्रसाद के प्रश्न तथा स्वामी वयानन्व जो के उत्तर) १५ मार्च, १८७७

प्रका-विद भारत के प्रतुसार हिन्दुयों को किस किस की उपासना करनी चाहिए और जन्मदिवस से लेकर मृत्यु पर्यन्त क्या-क्या काम करने चाहिए।

उत्तर—नारायण के अतिरिक्त और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए के विद्या प्राप्त करके मन की शुद्धि करनी चाहिए । और सत्य व्यवहार पूर्वक आजीविकार्थ तथा अन्य सांसारिक कार्य करने उचिन हैं।

प्रदन-प्रायः हिन्दू और उदाहरणार्थं कायस्थ क्षत्रिय ग्रादि मद्य ग्रीर शिकार खाते-पीते हैं सो यह काम भी करने उचित हैं दा नहीं ?

उत्तर--- मद्य भीर शिकार का लाना-दीना न चाहिए भीर बुद्धि के भनु-सार भी प्राणधारी का खाना भत्याचार में सम्मिलित है भीर वेद तथा शास्त्र की इंग्डिसे भी निषिद्ध है।

प्रश्न-भूत, चुड़ैल, जिन्न भीर परी की छ।या कहीं कुछ है या नहीं ? क्योंकि लोग प्राय: ऐसी घटना होने पर मुल्लाभों, स्थानों भीर कवीं भ्रादि से उनकी भगाने की इच्छा करते हैं।

उत्तर-भूत भौर चुड़ेल ग्रीर जिन्न ग्रीर परी की छाया कहीं कुछ नहीं है, यह लोगों का भ्रममात्र है। यदि ये होते तो फिरंगियों की छाया प्रवश्य होती। प्रश्न-शरीर के नष्ट होने पर यह ग्रास्मा कहाँ जाती है ?

उत्तर— मृत्यु के पश्चात् ग्रात्मा शरीर से पृथक् होकर 'यमराज' ग्रयत् बायु के यहाँ चली जाती है।

प्रश्न—मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म होता है या नहीं और स्वर्ग ग्रीर नरक का क्या वर्णन है ? कोई ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति नहीं है कि जिससे भावागमन तथा स्वर्ग भीर नरक का बुत्तान्त भली प्रकार विदित हो जाय; कारण यह है कि जन्म से पहले भीर मृथ्यु के पश्चात् का बृत्तान्त किसी को विदित नहीं हुगा।

उत्तर पुनर्जन्म प्रवश्य होता है भीर स्वगं भीर नरक भी सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार मनुष्य बुद्धि के द्वारा पहचान सकता है कि पृथियी भीर प्राकाश तथा मनुष्यों भीर पशुभों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है; इसी प्रकार विद्या प्राप्ति के द्वारा वह स्वगं भीर नरक की परिस्थिति को यहाँ जान सकता ा

प्रदन-ईश्वर ने भृष्टिको क्यों उत्पन्न किया ? भीर उत्पन्न करने में उसका क्या उद्देश्य था ?

उत्तर-जैसे भीख का काम है देखना और कान का काम है सुनना भीर देखने या सुनने में भांख या कान का कोई उद्देश्य नहीं होता परन्तु वह तो उसका प्राकृतिक स्वभाव ही है। इसी प्रकार सृष्टि की रचना करना नारायण का काम ही है भीर उत्पन्न करने भीर उसके संहार करने में उसका उद्देश्य कोई नहीं है।

प्रश्त-मावागमन कब तक होता रहेगा?

उत्तर-इस विषय में तुम्हारा सन्तोष सत्यार्थप्रकाश तथा वेदभाष्य के एक दो प्रन्थ पढ़ने पर ही हो सकेगा भौखिक रूप से बतलाने पर तुम्हारा सन्तोष नहीं हो सकता।

प्रदन—ईश्वर ने सृष्टि कब उत्थन्न की थी ? शीर चारों गुगों अर्थात् सतयुग,द्वापर, त्रोता, कलियुग में से प्रत्येक की कितनी-कितनी शविष ▮।

उत्तर—ऐसी बातें देदों मे भली प्रकार सिद्ध हो सकती ■। प्रत्येक युग की प्रविध भिन्न है, वेदशास्त्र के भाष्य से तुम स्वयं देख लोगे।

प्रश्न-स्त्री और पुरुष का विवाह कितनी आयु में करना भाहिए भौर जसकी क्या विधि होनी चाहिए ?

उत्तर—विवाह के समय पुरुष की आयु कम से कम २४ वर्ष और स्त्री की आयु १६ वर्ष होनी चाहिए। .... अस्त्री कीर विवाह स्त्री पुरुष को अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। ""नहीं तो माता और पिता का पसन्द किया हुआ सम्बन्ध स्त्री-पुरुष को कब पसन्द हो सकता है ?

प्रदन—वेद के हंष्टिकोग से विधवा स्त्री ग्रथवा पुरुष का पुनः विवाह होना उचित है या नहीं ? भीर यह कि ग्रपनी स्त्री के जीवित रहते ग्रथवा उसकी मृत्यु के परचात् दूसरा ग्रीर तीसरा विवाह करने से पुरुष को कुछ दोष तो नहीं लगता ?

उसर—विधवा स्त्री का पुनविवाह होना चाहिए और घपनी स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पात्र नहीं है; परन्तु उसकी मृत्यु के पदचात् उसको अधिकार है कि वह पुनः विवाह चाहे करे या न करे। ऐसा ही अधिकार विधवा स्त्री को भी होना चाहिए।

प्रक्न-गुन किसको बनाना चाहिए भीर वह कितने गुर्गों से युक्त हो ?

उत्तर---गुरु पिता मादि को बनाना चाहिए। ग्रीर उनकी माजा का पालन करे और उनकी प्रसन्नता का ग्राभिवाषी रहे।

प्रदन—यदि कोई बाह्यए। या वैक्य या कोई प्रस्य व्यक्ति हिन्दुधों के धर्म में से हानि भीर लाभ को समके बिना प्रथवा किसी मनुष्य में कहने सुनने से मुसल-मान या ईसाई हो जांवे भीर उसके पव्चात् यदि वह व्यक्ति भपने अपराधों की समा का प्राथीं हो तो उसको भपनी जाति में सम्मिलित कर लेना चाहिए या नहीं ?

उत्तर—निस्सन्देह, यदि वह ग्रपने ग्रपराचों की समा का प्रार्थी हो तो समाज को चाहिए कि उसको ग्रपनी विरादरी में सम्मिल्तिकर खें।

प्रक्त-ईश्वर किस स्थान पर रहता है क्योंकि प्रकटरूप में तो उसका कोई रंग रूप किसी की ट्रिंट में आता नहीं।

उत्तर--नारायण सर्वेध्यापक है अर्थात् सर्वत्र विद्यमान तथा द्रष्टा है। जो कोई मनुष्य मा से अपने हृदय-दर्पण को शुद्ध रसता है वह उसे देख सकता है। वस्तुतः तो अज्ञानियों की रिष्ट से वह दूर है।

प्रक्त-प्रद्वाके चार मुख थे या नहीं ? श्रौर वेद को ब्रह्मा ने किसी कागज पर लिया था या उसको वे पूरे पूरे चारों वेद कण्ठरूथ थे ?

उत्तर--- श्रह्मा के चार मुख नहीं प्रत्युत चारों वेद उसके मुख में (कण्ठस्थ) ये। यदि उसके चारों घोर चार मुख होते तो उसको सोना भीर विश्राम करना कठिन हो जाता। मूर्कों ने चारों वेद कंठस्थ ये इसके स्थान पर चार मुंह कल्पित कर लिए। प्रश्न—ईश्वरं ने जो पृथिवी तथा खाकाश, सूर्यं तथा नक्षत्र दिन तथा रात, मनुष्य तथा पशु और भिन्न-भिन्न प्रकार की भिन्न-भिन्न वर्णों और खाङ्कियों की वस्तुयें बनायी हैं वे किसी सामग्री या मसाले से बनायीं या ग्रीर किशी प्रकार बनायी हैं ?

उत्तर—नारायश की किसी मसाने की धावदयकता नहीं है। वह तो स्वयं निर्विवाद रचिता है भीर ये सारी वस्तुएं उसने माथा या प्रकृति से बनाई है।

प्रदन—प्राथके कथन से विदित हुया कि बहा। के बाद मुख नहीं ये भौर न किसी का कोई बर्ज था परन्तु कमें के अनुसार वर्ण निश्चित हुए भर्यात् जो बेद शास्त्र पढ़कर उसके अनुसार उपदेश करता था वह बाह्यण, भीर जो बाहुबल में बीर भीर प्रजा का पालन करता था वह क्षत्रिय भीर जो व्यवहार अर्थान् कृष्टि करता था वह बेश्य भीर जो मजदूरी चाकरी करता था वह शूद्र कहलाता था। इस लेख के बाद यह बात अवश्य माननीय हो जाती है कि यदि किसी चमार या भंगी या कसाई जिसने विद्याप्राप्त की तो वह भी पण्डित के तुल्य है। अवभश्न यह उठता है कि यदि वह चमार या भंगी या कसाई, जिसने विद्या प्राप्त की है यह चाहे कि में किसी बाह्यण के घर में अपना विवाह करूँ तो बाह्यण को भी उचित है या नहीं कि अपना कन्या उसको विवाह दे ?

उत्तर-यदि इन छोटे व्यवसाय करने वालों में मे किसी ने विद्या प्राप्त की हो तो वह वस्तुतः पण्डित के तुल्य है परन्तु एक कारण कि बहुत समय तक (प्रवर) व्यवसायी मनुष्यों में उसका पालन होना भावश्यक है कि नीचता की गन्ध उसके मस्तिष्क मे न जावे तो उसका बाह्मण की कन्या से सम्बन्ध होना उचित नहीं।

प्रक्त — हिन्दुमों में विवाह के पश्चात् जो मुकाबले मर्थात् गौने की प्रया प्रचलित है, वह भी होनी चाहिए या नहीं क्योंकि भीर जातियों में यह प्रया बिल्कुल नहीं है; भर्षात् मुसलमान भीर ईसाई इस प्रथा को नहीं मानते ।

उत्तर—यह प्रथा व्यर्थ है; यदि वेद में युक्ति-युक्त कारणों से इस प्रथा का उल्लेख होता तो उसका करना प्रावस्यक हो सकता था। जिन जानियों ■ यह प्रथा नहीं है उनमें क्या बुराई है ?

प्रकान---दशहरा, होली, दीवाली और हिन्दुओं के स्थौहारों में जो प्रथायें स्रव प्रचलित है वे भी ठीक हैं या नहीं ?

उत्तर—होली और दोवाली ग्रादि उचित रूप से मनानी चाहिए। प्रश्न—हित्रयों को भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए या नहीं ? उत्तर---स्त्रियों को विद्या सबस्य पहनी चाहिए। क्योंकि विना विद्या के मनुष्य की बुद्धि पशु की बुद्धि के तुल्य होती है।

प्रदन---हिन्दू लोग जो पण्डितों से जनमपत्र लिखवाते यार पण्डित लोग भी इन कुंभ, घन, मकर, की राशियों का कृतान्त शास्त्रीय पत्र से जानकर मंगल, सूर्य ग्रीर शनि की खोटी दशा और हानि लाभ बतलाते हैं जिनमें से प्राय:बातें तो ठीक निकलती हैं बहुत सी ग्रशुद्ध होती हैं इसका क्या कारण है ?

उत्तर—यह जन्मपत्र नहीं प्रत्युत रोगपत्र है। पण्डित किसी को खोटी दशा के जय करने के लिये घवस्य कुछ न कुछ बतलाता है। बुद्धिभान् व्यक्ति ऐसी बातों को नहीं माना करते।

प्रश्न-- भारत के लोग है स्त्रियों को इस प्रयोजन से कि वे व्यभिचरिणी न हों परदे में रखते हैं और ईसाई अपनी स्त्रियों को परदे में नहीं रखते और स्थान-स्थान पर भ्रमण कराते हैं। इतना होने पर भी भारत की स्त्रियों ईसाई स्त्रियों से भिधक व्यभिचारिणी दिखाई देती हैं। इसका क्या कारण है?

उत्तर—स्त्रियों को परदे में रखना बाजन्म कारागार में डालना है। जब उनको तिद्या होगी वह स्त्रयं घपनी विद्या द्वारा बुद्धिमती होकर प्रत्येक प्रकार के दोगों में रहित और पवित्र रह सकती हैं। ""(लेखराम पृ० २६७, २८८)

#### ॥ श्रों खम्बह्य ॥ मेला चांदापुर सत्यधर्मविचार

(भ्रनेक विषयों पर विचार)

१६-२० **भार्च, १८७७ में** (संवत् १६३७ छपे के श्रनुसार) जिसको मुन्शी बल्तावर सिंह एडीटर प्रायंदर्पण ने शोधकर भाषा ग्रीर उर्दू में वैदिक यन्त्रालय काशी में अपने प्रबन्ध से छापकर प्रकाशित किया **।** 

धर्मचर्चा बहाविचार मेला चांदापुर । कि जिसमें वड़े बड़े विद्वान्×

यहां यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहत्र की भोर से प्रतिवर्ष हुआ करता है।

× इम धर्म वर्षा में बाय्यों की श्रोर ते स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ग्रीर मुन्ती इन्द्रमिए जी, ईसाइयों की श्रोर से पादरी स्काट साहब, पादरी नोजिल साहब, पादरी पाकर साहब श्रीर पादरी जान्सन साहब श्रीर मुसलमानों की श्रोर से मौलवी मौहम्मद कासिम साहब, सैयद श्रव्दुल मंसूर साहब विधार के लिये ग्राये थे।

आय्यों, ईसाइयों भीर मुसलमानों की भोर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकट्ठे हुए थे; सज्जन पाठकगर्यों के हिसार्य मुद्रित किया जाता है कि जिसमे प्रत्येक मतों का श्रमित्राय सब पर प्रकाशित हो जावे । सब सज्जनों को; किसी मत के क्यों न हों; उचित है कि पक्षपातरहित होकर इसको मुह्दुस्भाव से देखें।

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा। मेले के प्रारम्भ से पूर्व कई लोगों ने स्वामी जी के समीप जाकर कहा कि प्रार्थ भीर मुसलमान मिल के ईसाइयों का खण्डन करें तो अच्छा है। इस पर स्वामी भी ने कहा कि यह मेला सत्य भीर असत्य के निर्माय के लिये किया गया है। इसलिये हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूर्वक सत्य का निज्वय करें। किसी से विरोध करना कदापि योग्य नहीं।

हसके पश्चात् विचार का समय नियत किया गया। पादरियों ने कहा कि हम दो दिन से स्थिक नहीं ठहर सकते और यही विज्ञापन में भी छापा गया था। इस पर स्वामी जी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर झाये थे कि मेला कन में कम पांच और स्थिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा। क्योंकि इतने दिनों में सब मतों का अभिप्राय अच्छे प्रकार जात हो सकता है। जब इस पर वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुक्ती इस्तमिण जी ने कहा कि स्वामी जी! प्राप निश्चित्तरहें। सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा। फिर निम्नलिखित पांच प्रश्नों पर विचार करना सब ने स्वीकार किया।

Ŧ

É

đ

स

₹

त

उ

स

जै

ŧ

転.

हो

#### पहले दिन की सभा

मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सबसे पहले कहा-

"प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सबंध्यापक भीर सर्वान्तस्थामी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि उसने हम सब को ऐसे राजप्रबंध समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब लोग निविध्नता से निर्भय होकर मत-मनान्तरों का विचार कर सकते हैं। घन्य है इस भाज के दिन को भीर कड़े भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे सज्जन पुरुष भीर ऐसे ऐसे विद्वान् मतमतान्तरों के जानने वाले यहां सुशोभित हुए ▮। आशा है कि सब विद्वान् भवने भनों की वार्तामों को कोमल बाएं। से कहेंगे कि जिससे सत्य भीर असत्य का निर्णय होकर मनुष्यों की सत्य मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी।"

इसके पश्चात् जब मुसलमानों और ईसाइयों की मोर से पौच-पाँच मनुष्य भीर भाष्यों की ओर से स्वामी जो और मुन्सी इन्द्रमिए जो दो ही विचार के लिये नियत किये गये तब मौलिवियों और पादियों ने हठ किया कि भाष्यों की भीर से भी पाँच मनुष्य होने चाहियें। इस पर स्वामी जी ने कहा कि भाष्यों की

बोर से हम दो ही बहुत हैं। तब मौलवियों ने पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा। तब स्वामी जी ने उनसे यह कहा कि ग्राप लोगों को अपनी अपनी ग्रोर के मनुष्यों के लिखवाने का ग्रधिकार है; हमारी ग्रोर का कुछ नहीं। ग्रौर पण्डित से यह कहा कि ग्राप नहीं जानते ये लोग हमारे और तुम्हारे बीच विरोध कराके आप तमाका देखना चाहते हैं। इस बात के कहने पर भी एक मौलवी ने पंडित जी का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना नाम लिखना दो। इनके कहने से क्या होता है। तिस पर स्वामी जी ने कहा कि श्रच्छा जो सब श्रार्थ्य लोगों की सम्मति हो तो इनका भी नाम लिखवादो नहीं तो केवल भाप लोगों के कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा। फिर एक मौलबी साहब उठकर बोले कि सब हिंदुब्रों से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की सम्मति है वा नहीं। इस पर स्थामी जी ने कहा कि जैसे छ। पकी सिवाय फिकें सुन्नत जमात के झहलेशिया मादि फिकी ने सम्मति करके नहीं बिठलाया और जैसे कि पादरी साहब को रोमन केथोलिक फिकी ने नियत नहीं किया; ऐसे ही मार्थ्य लोगों में भी बहुत सों की हमारे विद्वलाने में सम्मति ग्रीर बहुत सों की ग्रसम्मति होगी। परन्तु भाष लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ सधिकार नहीं है। भुक्ती इन्द्रमणि जी ने कहा कि हम 📖 बार्यं लोग वेदादि धास्त्रों की मानते हैं और पण्डित जी भी इन्हों को मानते हैं। जो किसी का मत आर्थ लोगों से वेदादि कास्त्रों के विरुद्ध हो तो चीया पन्य नियत करके भले ही विठला दीजियेगा ।

इन बातों से मौलवियों का यह प्रभिन्नाय था कि ये लोग आपस में भगई तो हम तमान्ना देखें। पंडित जी का नाम लिखना प्रार्थ लोगों ने योग्य न समभा। फिर मौलवी लोग नमाज पढ़ने को चले गये ग्रीर जब लौटकर प्राये तब उनमें ■ मौलवी मुहम्मद कासिम साहब ने कहा कि प्रथम मैं एक घंटे जन प्रदनों के सिवाय और कुछ अपने मत के अनुसार कहना चाहता है। उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उसका मैं समाचान कल गा। इसकी सब ने स्वीकार किया। मौलवी साहब के कबन का तात्पर्य यह है—

मीलवी मुहम्मद कासिम साहब--परमेश्वर की स्तुति के पश्चात् यह कहा कि जिस-जिस समय में जो-जो हाकिम हो उसी की सेवा करती उचित है। जैसे कि इस समय जो गवनंर है उसी को सेवा करते और उसी की आजा मानते हैं और जिसकी वाजापालन का समय व्यतीत हो गया न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी आजा को मानता है। और जैसे जब कोई कानून व्यवं हो जाता है सो उसके अनुसार कोई नहीं चलता परन्तु जो कानून उसकी जगह

प

4

नियत किया जाता है उसी के प्रनुसार सब को चलना होता है। तो इन्हीं छटांतों के समान जो-जो प्रवतार और पैगम्बर पूर्व समा में थे और जो-जो पुस्तकों तौरेत, जबूर, वाइविल उनके समय में उतरी थीं प्रब उनके धनुसार न चलना चाहिये। इस समय के सब से पिछले पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं। इस लिये उनको पैगम्बर मानना चाहिये। और जो ईश्वरवान्य धर्मात् कुरान उनके समय में उतरा है उस पर विश्वास करना चाहिये। और हम श्री राम और श्री कृष्ण ग्रादि और ईसामसीह की निन्दा नहीं करते। क्योंकि वे प्रपने-प्रपने समय में ग्रवतार और पैगम्बर थे। परन्तु इस समय तो हजरत मुहम्मद साहब का ही हुकुम चलता है; दूसरे का नहीं। जो कोई हमारे मजहब वा कुरानकारीफ बा हजरत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा, वह मारे जाने के योग्य है।

पावरी नोविस साहब मुहम्मद साहब के पंगम्बर और कुरान के ईस्वरीय वाक्य होने में सन्देह है क्योंकि कुरान में जो-जो वातें लिखी हैं मो-सो वाहिबल की हैं। इसलिये कुरान प्रलग प्रासमानी पुस्तक नहीं हो सकता। प्रीर हजरा ईसामसीह के अवतार होने में कुछ सन्देह नहीं। क्योंकि उसके व्याक्यान में स्पष्ट जात होता है कि वह सस्यमार्ग वतलाने वाला था। केवल उसके व्याक्यान से ही मनुष्य भुक्ति पा सकता है भीर उसने बमत्कार भी दिखलाये थे।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब — हम हजरत ईसा को धवतार तो मानते हैं और बाइ बिल की ग्रासमानी पुस्तक भी मानते । परन्तु ईमाइयों ने उसमें वहुन कुछ पटत-बढ़त कर दी है इसलिये यह वही मूल नहीं है। और जो कि उसका कुरान ने खण्डत भी कर दिया । इसलिये वह विश्वास के ग्रोग्य नहीं रही। श्रीर हमारे हजरत पैगम्बर साहब का ग्रवतार सबसे पिछला है, इसलिये हमारा मत सच्चा है।

फिर और मौंलिवियों ने बाइबिल में से एक ग्रायत पादरी साहब की दिखलाई भीर कहा कि देखिये भाप ही लोगों ने लिखा है कि इस ग्रायत का पता नहीं लगता।

पादरी नोखिल साहब—जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था"। जो उसने लेखक-भूल को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया। ग्रीर हम लोग सत्य को चाहते हैं असस्य को नहीं, इसलिये हमारा मन सत्य है।

मौलवी मुह्म्मद कासिम—यह तो ठीक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में दा दस्तावेज में एक भी बात भूठ लिखी हुई विदित हो जाते तो वह पुस्तक कदाचित् माननीय नहीं रहती ग्रीर न वह दस्तावेज ही ग्रदालत में स्वीकार हो सकता है।

पादरी नोबिल साहब न्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता। इस बात पर हठ करना अच्छा नहीं । और जो हम मत्य हो को मानते हैं और सत्य ही की लोज करते हैं इस कारण उस लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया। और नुम्हारे कुशन में बहुत घटत-बढ़त हुई। जिसके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने अरबी भाषा में बहुत कुछ कहा और सूरतों के प्रमाण दिये।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब — ग्राप बड़े सत्य के खोजी हैं! (मुख बनाकर) जो ग्राप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों मानते हो?

पादरी नोबिल साहब — हम तीन ईश्वर नहीं मानते। वे तीनों एक ही हैं प्रधान केवल एक ईश्वर से हो प्रयोजन है। ईसामसीह में मनुष्यता और ईश्वरता दोनों थीं। इस कारण वह दोनों व्यवहारों को करता है। प्रधान मनुष्य के प्रात्मा से मनुष्यों का व्यवहार ग्रीर ईश्वर के ग्रात्मा से ईश्वर का व्यवहार ग्रीय चमत्कार दिखलाना।

मौलवी मुहम्मद कासिस साहब - वाह वाह! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैं ? यह कहना पादकी साहब का ग्रत्यन्त मिथ्या है। उसने तें। कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर है। तुम हठ से उसको ईश्वर नाते हो।

पादरी नीबिल साह्य—एक अध्यत अंजील की पढ़ी और कहा कि यह एक आयत है जिसमें मसीह ने अपने आपको ईश्वर कहा है और कई एक चमस्कार भी दिखलाये हैं। इससे उसके ईश्वर होने में कोई संदेह नहीं हो सकता।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब—जो वह ईश्वर था तो धपने आपको फौसी से क्यों न बचा सका?

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा कि हुकुम का खंडन हो सकता है; समाचार का नहीं हो सकता। सो आप के कुरान में समाचारों का खंडन है। पहिले बैतूल-मुकद्स की और जिर नमाते थे फिर कावे की और नमाने लगे। और कई आयतों का अर्थ भी सुनाया और कहा कि ईसामसीह पर विश्वास लाये विना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। और तुम्हारे कुरान में वाइविल का और ईसामसीह का मानना लिखा है। तुम नोग क्यों नहीं मानते हो ?

ऐसी ही बातों के होते होते सन्ध्या हो गई।

### दूसरे दिन की सभा

प्रातःकाल के साढ़े सात वजे सब लोग ग्राये, ग्रीर वे पाँच प्रश्न कि जो स्वीकार हो चुके थे पढ़े गये। वे पांच प्रश्न ये हैं—

्—मृष्टिको परमेश्वर ने किस चीज से, किस समय ग्रीर किसलिये वनाया ?

२--ईब्वर सब में ब्यापक है वा नहीं ?

३-ईव्यर न्यायकारी और दवालु किस प्रकार है ?

८--वेद, बाइबिल और कुरान के ईब्वरोक्त होने में क्या प्रमास है ?

५—मुवित क्या है और किस प्रकार मिल सकती है ?

इसके पदचान कुछ देर तक यह आप ग्रापस में होती रही कि एक दूसरे को कहता था कि पहले वह दर्णन करे। तदनन्तर पादरी स्काट साहब ने पहले प्रश्न का उत्तर देना ग्रारम्भ किया ग्रीर यह भी कहा कि प्रश्नि यह प्रश्न किसी काम का नहीं। मेरी समभ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। परन्तु जब कि सब की सम्मति है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ—

पादरी स्काट साहब- यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस कीज से बनाया है। परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि ग्रभाव से भाव में लाया है। क्योंकि पहले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था। उसने अपने हुकुम से मृष्टि को रचा है। यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने कव इस संसार को रचा परन्तु उसका ग्रादि तो है। वयों की ग्रम्भना हमको नहीं जान पड़नी ग्रीर न सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है। इसलिये इस बात पर यथिक कहना ठीक नहीं।

ईश्वर ने किसलिये इस जगन् को रचा। यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक-ठीक नहीं जान सकते परन्तु इनना हम जानते हैं कि संसार के सुख के लिये ईश्वर ने यह मुख्टि को है कि जिसमें हम लोग मुख पावें स्रोर सब प्रकार के ग्रानन्द करें।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब—उसने अपने शरीर से प्रकट प्रयांत् उत्पन्न किया। उसमे हम अलग नहीं। जो अलग होते तो उस की प्रभुता में न होते। किय से यह संसार बना यह कहना क्ययं है। क्यों कि हमको रोटी खाने में काम है; न यह कि रोटी कव बनी है। यह जगत् सृष्टि के लिये रचा गया है, क्यों कि सब पदार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं। और हमको अपनी भन्ति के लिये ईश्वर ने रचा है। देखों! पृथिवी हमारे लिये हैं; हम पृथिवी के लिये नहीं। क्यों कि जो हम न हों तो पृथिवी की कुछ हानि नहीं। परन्तु पृथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती है। ऐसे ही जल, बायु, अग्नि आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हैं। मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ठ है। उसको बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिये दी है अर्थात् मनुष्य को अपनी भन्ति के लिये और इस जगन् को मनुष्य के लिये दी है अर्थात् मनुष्य को अपनी भन्ति के लिये और इस जगन् को मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा में

स्वामी वयानन्द सरस्वती औ-पहले मेरी 📰 मुसलमानों भौर ईसाइयों सीर मुनने दालों से यह प्रार्थना है कि यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये किया गया है। चौर यह ही मेला करने वालों का प्रयोजन है कि देखें सब मनों में कौन सा मत सत्य है। जिसको सत्य समभें उसको ग्रङ्गीकार करें। इसनिये यहां हार और जीत की अभिलाषा किसी को न करनी चाहिये। अयोंकि सज्जनों का यह ही मत होना चाहिये कि 📰 की सर्वदा जीत और ग्रसत्य की मर्वदा हार होती रहे। परन्तु जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह भूठ कही। ऐसे ही ईसाई कहते 🥊 कि मौलवी साहब 🖩 यह बात कठी कही, ऐसी वार्ती करना उचित नहीं । विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने-भपने ज्ञान भौर विद्या के सनुसार सत्य का मंडन भौर ससत्य का खंडन कोमल वाणी के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सस्य का प्रकाश करें। एक दूसरे की निग्दा करना, बुरे-बुरे वचनों से बोलना, द्वेष से कहना कि वह हारा मीर मैं जीता, ऐसा नियम कदाचित् न होना चाहिये। सब प्रकार पक्ष-पात छोड़कर सत्यभाषण करना 🖿 को उचित है। भीर एक दूसरे से विरोध-वाद करना यह प्रविद्वानों का स्वभाव है; विद्वानों का नहीं। मेरे इस कहने का यह प्रयोजन है कि कोई इस मेले में 🚃 और कहीं कठोर बचन का भाषण म करें।

भ्रव में पहले प्रश्न का उत्तर कि "ईश्वर ने जगत् की किस वस्तु से भीर किस समय भीर किस नियं रवा है" अपनी छोटी सी बुद्धि भीर विद्या के भनुसार देता है—

परमारमा ने सब मंसार को प्रकृति से अर्थात् जिसको अध्यक्त अध्याकृत सौर परमायु नामों से कहते हैं; रचा है। सो यह ही जगत् का उपादान कारण है। जिसका वेदादि जास्त्रों में नित्य करके निर्णय किया है और यह सनातन है। जैसे ईश्वर अनादि है वैसे ही बा जगत् का कारण भी अनादि है। जैसे ईश्वर का आदि और अन्त नहीं वैसे ही इस अगत् के कारण का भी मादि अन्त नहीं है। जितने इस जगत् में पदार्थ दोसते हैं उनके कारण से एक परमाणु भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता। अब ईश्वर इस जगत् को रचता है तब कारण से कार्य रचता है। सो जैसा कि यह कार्य जगत् वीखता है वैसा हो इसका कारण है। सूक्ष्म द्रव्यों को खिलाकर स्थूल द्रव्यों को रचता है तब स्थूल द्रव्य होकर देखने भीर व्यवहार ■ योग्य होते हैं। और यह जो अनेक प्रकार का अगत् दीखता है उसको इसी कारण से ईश्वर ने रचा है। जब बा करता है तब स्थूल जगत् के पदानों के परमाणुयों को पृषक्-पृथक् कर देता है। क्योंकि औ-जो स्थूल से सूक्ष्म होता है वह आँखों से

दीलने में नहीं प्राता । तब बालबुद्धि लोग ऐसा समफते हैं कि वह द्रव्य नहीं रहा। परन्तु वह मूक्ष्म होकर प्राकाश में ही रहता है क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता और नाश प्रदर्शन को कहते हैं प्रर्थात् वह देखने में न ग्रावे। जब एक-एक परमाणु पृथक्-पृथक् हो जाते हैं जब उनका दर्शन :0: नहीं होता । फिर जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में ग्राते हैं। यह नाश और उत्पत्ति की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता प्राया है भीर ऐसे ही सदा करता जायेगा। इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार ईश्वर में सृष्टि उत्पन्त की श्वर कितनी वार कर सकेगा। इस बात को कोई नहीं कह सकता।

अब इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग 'नास्ति' प्रधात् अभाव ने 'मस्ति' अर्थात् भाव मानते हैं और शक्य से जगत् की उत्पत्ति आनते हैं उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा असम्भव है। जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने प्रीक्षों से देखा नो जो उसके पुत्र होता तो बन्ध्या क्यों कहलाती? किर उसके पुत्र का प्रभाव होने से उसके पुत्र का विवाह कव हो सकता है? और जैसे कोई कहे कि मिलिसी स्थान में नहीं था और यहां भाया है अथवा सर्प बिल ■ न था और निकल भी प्राया, तो ऐसी वार्ता विद्वानों की नहीं होती। इसमें कोई प्रमाण नहीं क्योंकि जो वस्तु है हो नहीं किर वह क्योंकर हो सकती है। जैसे कि हम कोग अपने-अपने स्थानों में न होते तो यहां चांवापुर मैं कभी न आ सकते। देखों शास्त्र में भी लिखा है कि—"नासत आत्मलाभः। न सत आत्महानम्" अर्थात् जो है सो बागे को होता है और जो नहीं ¶ वह कभी नहीं हो सकता। इससे

ाः जब कोई वस्तु भरयन्त छोटी हो जाती है तो फिर उसे भौर छोटा करना भसम्भव है। जो किसी वस्तु बि टुकड़े करते करते उसको इतना छोटा कर दें कि फिर उसके टुकड़े होना असम्भव हो जावे तो उसको परमाणु कहते हैं जितनी वस्तुएँ संसार में हैं वे सब परमाणु से बनती हैं। जब किसी परधर को तोड़ डालते हैं भौर उसके भरयन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पृथक्-पृथक् कर देते हैं तो वे परमाणु कि जिनके इकट्ठे होने से फिर परवर बनता है; सदा किसी न किमी स्वख्य से बने रहते हैं। एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं होता । केवल स्वख्य और गुर्गो में भेद हुचा करता है। जब मोम की बनी को जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं रहती। न जाने कि क्या हो गई। परन्तु वे परमाणु जितने बत्ती में थे और ही रूप के दायु के सहश हो जाते हैं। उनमें के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित् नहीं होता।।

स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इस जगत् में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई न हो।

इससे यह सिद्ध हुआ कि भाव से भाव अर्थात् अस्ति से अस्ति होती है।
नास्ति से अस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती । यह "वदतो व्याघात" अर्थात्
अपनी बात को आप हो काटने के सदृश बात है। पहने किसी वस्तु का
अन्यथाभाव कहकर फिर यह कहना कि उसका भाव हो गया; पूर्वापर
विरोध है। इसको कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता और न किमी प्रमाण से
ही सिद्ध कर सकता है कि विना कारण के कोई कार्य हो सके । इसलिये
अभाव से भाव तथा अर्थात् नास्ति से वा हुकुम से जगत् की उस्पत्ति का होना
सर्वधा असम्भव है। इससे यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत् के
अनादि उपादान कारण से ही सब संसार को रवा है; अन्यथा नहीं।

यहाँ दो प्रकार का विचार स्थित होता है। एक—यह कि जो जगत् का कारण ईस्वर हो तो ईस्वर ही सारे जगत् का रूप हुआ तो आत. सुख, दु:ख, जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वर्ग, क्षुचा, तृषा, जबर मादि रोग वन्ध गाँर मोक्ष सब ईस्वर में हो घटते हैं। फिर कृता, बिल्ली, चोर, दुष्ट ग्रादि सब ईस्वर हो बन गये। दूसरर—यह कि जो सामग्री मानें तो ईस्वर कार्रागर में समान होता है, तो उत्तर यह में कि कारण तीन प्रकार का होता है। एक उपादान—कि जिसको ग्रहण करके किसी पदार्थ को बनावे। जैसे मट्टी लेकर घड़ा भौर सोना लेकर गहना भौर रूई लेकर कपड़ा बनाया जाय। दूसरा निमित्त —जैसे कुम्हार ग्रपनी विद्या भौर सामध्यं के साथ घड़े को बनाता है। तीसरा साधारण—जैसे चाक भादि साधन भौर दिशा, काल इस्यादि।

मन जो ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानें तो ईश्वर ही जगत्रूप बनता है क्योंकि मट्टी से घड़ा मलग नहीं हो सकता । भीर जो निकित्त मानें तो जैसे कुम्हार मट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता भीर जो साधारण मानें जैसे मट्टी से अपने आप बिना कुम्हार घड़ा नहीं बन सकता । इन दोनों व्यवस्थाओं में वह पराधीन वा कि ठहरता है। इस लिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत् रूप यन गया है तो उनके कहने से बोर आदि होने का दोध ईश्वर में आता है। इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत् का कारण अनादि है भीर नाना प्रकार के जगत् को बनाने वाला परमात्मा है। और इसी प्रकार जोव भी अपने स्वरूप से अनादि हैं और स्थूल कार्यजगत् तथा जीवों के कम नित्यप्रवाह से अनादि हैं। ऐसे माने जिना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता। ग्रव यह कि ईश्वर ने किस का जगत् को बनाया ग्रर्थात् संसार को बने कितने वर्ष हो गये ? इसका उत्तर दिया जाता है—

सुनी भाइयो ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं प्राप लोग नहीं दे सकते । क्योंकि जब प्राप लोगों के मतों में से कोई ग्रठारह सौ वर्ष से, कोई तेरह सौ वर्ष से और कोई पांच सौ वर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर प्राप लोगों के मत में इतिहास के वर्षों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता । और हम ग्रायं लोग सदा से कि कि से यह सुष्टि हुई बराबर विद्वान् होते चने प्राये हैं । देखों ! इस देश से और सब देशों में विद्या गई है । इस बात में सब देश बालों के इतिहासों का प्रमाण है कि प्रायावत्तं देश से मिस्र देश में भीर वहां से यूनान और यूनान से योरोप भादि में विद्या फैली है । इसलिये इसका इतिहास किसी दूसरे मत में नहीं हो सकता ।

देको ! हम धार्य खोग संसार को उत्पत्ति और प्रलय विषय में वेद आदि शाहनों की रीति से सदा से जानते 

कि हजार चतुर्युगी का एक बाह्य-रात्रि होती है। धर्यात् जगत् की उत्पत्ति होके कि तक कि वर्तमान होता है उसका नाम बाह्यदिन है। और प्रलय होके कि तक कि वर्तमान होता है उसका नाम बाह्यदिन है। और प्रलय होके कि तक हजार चतुर्युगीपर्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम बाह्य-रात्रि है। एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते 

पीर एक मन्वन्तर ७१ चतुर्युगीयां का होता है। मो इस समय सातवा वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान हो रहा है। भीर इसके पहले ये छः मन्वन्तर बीत चुके हैं स्वायस्थन, स्वारोचिष, घौत्तिम, तामस, रैवत और चाक्षव। धर्यात् १६६० व्ययस्थन, स्वारोचिष, घौत्तिम, तामस, रैवत और चाक्षव। धर्यात् १६६० व्ययस्थन, स्वारोचिष, घौत्तिम, तामस, रैवत और चाक्षव। धर्यात् १६६० को भोग करने के बाकी रहे हैं। सो हमारे देश के इतिहास में यथार्थ कम से का बातें लिखी हैं। और उयोतिष का स्वार्थ में भो मितिवार प्रति संवत् घटाते बढ़ाते रहे हैं। भीर उयोतिष की रीति से जो वर्ष पत्र बनता है उसमें भो यथात्रत् सबको कम से लिखते चने धाते हैं। भयांत् एक-एक वर्ष भोगने में भाज तक बढ़ाते भाये हैं। सा बाते में सब बात में सब बार्यावर्त्त देश के इतिहास एक हैं। किसी में कुछ विरोध नहीं।

किर जब कि जैन मतवाले और मुसलमान इस देश के इतिहासों को नव्ध करने स्रो तब ग्रार्थ लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया। सो बालक से लेके बृद्ध तक निरंधप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्य-कहते में भीर वह यह है—

श्रों तत्सर, श्री बहासो दितीयेप्रहराई वैवस्त्रतमन्वन्तरेश्व्याविशतितमे

कलियुगे कलिप्रयमचरणे मार्घ्यावत्तन्तिरैकदेशेऽमुकनगरेऽमुकसंवत्सरायनर्त्मास-पक्षदिननक्षत्रलम्नमुहूर्त्तेऽवेदं कार्यं कृतं क्रियते वा ॥

जो इसको ही विचार नें तो इससे सृष्टि के वर्षों की गराना बराबर जान पड़ती है।

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते तो उसकी उत्तर यह है कि जो परम्परा से मिति, बार, दिन चढ़ाते चले गात हैं भीर जब कि इति-हासों भीर ज्योतिष शास्त्रों में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसको मिण्या कोई नहीं कह सकता। जैसे कि बहीम्बाते में प्रतिदिन मिति वार लिखते हैं भीर उसको कोई भूठ नहीं कह सकता। और जो यह कहता है उससे भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं ? — बह या तो छः हजार या सात हजार या गाठ हजार वर्ष बतलावेगा। तो वह भी श्रपने पुस्तकों के धनुसार कहता है तो इसी प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा क्यों कि यह पुस्तक की बात 📱।

भी देखों भूगभंतिद्या से जो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गएना । ठीक-ठीक भ्राती है। इरालिए हम लोगों के मत में तो जगन के वर्षों की गिनती बन सकती है भीर किसी के मन में कदाचिन नहीं। इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि । की उत्पत्ति के वर्षों की सबको ठीक माननी उचित है।

वह कि ईश्वर ने किस लिए सृष्टिको उत्पन्न किया? इसका उत्तर दिया जाता है—

जीव भीर जगत्का कारण स्वरूप से मनादि, मीर जीव के कमं तथा कार्यजगत् नित्यप्रवाह से भनादि हैं। जब प्रलय होता है तब जीवों के कुछ कमं शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिए और फल देने के लिए ईस्वर सृष्टि को रकता है भीर अपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता है। ईस्वर में जो ज्ञान, बल दया आदि और रचने की भत्यन्त शक्ति है उनके सफल करने के लिए हैं वसे रचनाशक्ति रचने के लिये हैं। सो अपनी सामध्यं की सफलता करने के लिए ईस्वर ने इस जगत् को रचा है कि सब लोग सब पदाशों से मुख पावें। घमं, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे हैं। इसी प्रकार सृष्टि के रचने में और भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से प्रब नहीं कहे जा सकते। विद्वान् लोग प्राप जान लेंगे।

पादरी स्काट साहब-जिसकी सीमा होती है वह ग्रनादि नहीं हो सकता।

जगत् की सीमा का निरूपण है इसलिये वह ग्रनादि नहीं हो सकता। कोई पदार्थ ग्रपने ग्रापको नहीं रच सकता परन्तु ईश्वर ने जगत् को ग्रपनी सामर्थ्य से रचा है। कोई नहीं जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है और पंडित जो ने भी नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगत् को रचा।

Th.

मौलवी मुहम्मद कासिम साहव — जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो ईश्वर को मानना अपर्य है। कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता।

स्वामी स्थानन्द सरस्वती जी-(पादरी साहब के उत्तर में)-पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समफे। मैं तो केवल जगत् के कारण को ही सनादि कहता हूँ और जो कार्य है सो सनादि नहीं होता। जैसे मेरा कारीर साढ़ तीन हाथ का है सो उत्पन्न होने से पहले ऐसा न या और न नाश होने के पश्चात् हो ऐसा रहेगा। पर इसमें जितने परमाणु हैं वे नष्ट नहीं होते। इस शरीर के परमाणु पृथक्-पृथक् होकर साकाश में बने रहते हैं और उन परमाणुशों में जो संयोग और वियोग: o: की शक्ति है तो वह सदा उनमें रहती है। जसा मट्टो से घड़ा बनाया जो कि बनाने के पहले नहीं था और नाश होने के पश्चात् भी नहीं रहेगा परन्तु जो मट्टो है वह नष्ट नहीं होती। सौर जो गुण सर्यात् चिकनापन उसमें है। के जिससे वह पिण्डाकार होता है वह भी मट्टो में सदा से है। वैसे हो संयोग और नियोग होने की योगतता परमाणुशों में सदा से है। इससे यह समझना चाहिए कि जिन परमाणु द्रक्यों से यह जगत् बना है वे द्रक्य अनादि हैं, कार्य द्रक्य नहीं। शौर मैंने यह कब कहा था कि जयत् के परार्थ स्वयं सपने को बना सकते हैं मेरा पहना तो यह था कि ईश्वर ने उस कारण से जगत् को रचा है।

ग्रीर जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत् को रच। है तो मैं पूछता है कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं? जो कहो कि है तो वह सनादि हुई। भीर जो कहो कि नहीं तो उससे ग्रागे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती। ग्रीर जो पादरी साहब ने कहा कि पंडित जो ने यह नहीं बताया कि किससे यह जगत् बना है उसको प्रकृति ग्रादि नामों से कि जिसको परमाणु भी कहते हैं; कहा था।

ा सब लोग देखते हैं कि ग्राग्न में बहुत से पदार्थ जल जाते हैं। ग्रंब विचार करना चाहिए कि जब कोई पदार्थ जल जाता है तो क्या हो जाता है देखने में ग्राता है कि लकड़ो जलकर थोड़ी सी राज रह जाती है। तो भ्रंब यह विचारना चाहिए कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उनका सबक्ष ही बदल जाता है? जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में वह माम नहीं रहता। यह जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस प्रोम का सबक्ष बदलकर वायु के सदश हो जाता है ग्रीर इसी कारण वायु में मिल जाने से हण्टि में नहीं ग्राप्ता।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—सब पदार्थों का कारण अनादि है तो भी ईश्वर को मानना अवस्य है क्योंकि मट्टी में यह सामर्थ्य नहीं कि आप से आप घड़ा बन जाय। जो कारण होता है वह आप कार्यरूप नहीं वन सकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता। और कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता। आज तक किसी ने कोई वस्तु ऐसी नहीं बनाई जैमा कि यह मेरा रोम है ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता। और आजतक ऐसा कोई अनुष्य नहीं हुआ और न है कि जो परमाणुओं को पकड़ के किसी युक्ति सेउनसे ऐसी अस्तु बना सके। कोई दो असरेणुओं का भी संयोग नहीं कर सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर की ही यह सामध्य है कि सब जगत को रचे।

देखों ! एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का स्ट्रान्त है। आज तक सड़े-बड़े वैद्य अपनी बुद्धि नगाते चले आते हैं तो भी आंख की विद्या अध्री ही है। कोई नहीं जानता कि किस-किस प्रकार और क्या-क्या गुरा ईश्वर ने उसमें रक्से हैं। 'इसलिये मूर्य, चांद आदि जगत् का रचना और घारण करना ईश्वर ही का काम है। तथा जीवों के कम्भों के फल का पहुँचाना यह भी पर-मारगा ही का काम है किसी दूसरे का नहीं। इससे ईश्वर को भानना मनस्य है।

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब — जब दो वस्तु हैं — एक कार्य, दूसरा कारण नी दोनों श्रनादि नहीं हो सकते। इससे ईश्वर ने नास्ति से श्रस्ति अपनी सामर्थ्य से की है।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब — गुरा दो प्रकार के होते हैं — एक अन्तस्थ दूसरे बाह्य । अन्तस्थ तो अपने में होते बाह्य दूसरे से अपने में आते हैं। श्रीर अन्तस्थ गुरा दूसरे में आकर वैसे ही दन जाते हैं परन्तु जिसके गुरा होते हैं

इसको परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाओ और उसका मुख बन्द कर दो तो उम बसी का जितना भाग वायु के सद्देश हो जावेगा वह बोतल से वाहर नहीं जा सकेगा। पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि वह बसी बुभ गई। अब यह सोचना चाहिए कि बत्ती क्यों बुभगई भीर बोतल के बायु में अब कुछ भेद हुआ वा नहीं? इस बात को परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा सा चूने का पानी उस बोतल में और एक भीर बोतल में जिसमें केवल बायु भरा हुआ हो और उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो; तो यह दिखालाई देगा कि जिस बोतल में जली है उसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा और दूसरी बोतल का जैमे का तैसा रहेगा। इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई बम्तु बोतल के बायु में मिल गई है। वह एक बस्तु बायु के सदस है कि जो इन्दि में नहीं आती। अब देखना चाहिए कि मोमबत्ती का कोई परमासु नष्ट नहीं होता पर जिन पदार्थों से बह बत्ती बनी है उनका स्वरूप किन्त हो जाता है।

वह उससे पृथक् होता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिध्व जिस वर्तन में पड़ता है वैसा ही वन जाता है परन्तु सूर्य नहीं हो जाता। वैसे ही ईक्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी—(ईसाई साहब के उत्तर में)—प्राप दोनों के प्रनादि होने में क्यों शंका करते हैं? क्योंकि जितने पदार्थ इस जगत् में बने हैं उन सबका कारण प्रयान् परमाणु श्रादि सब ग्रनादि हैं। ग्रीर जीव भी ग्रनादि हैं कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता। और नास्ति से ग्रस्ति कभी नहीं हो सकती सो मैं पहले कह चुका है। परन्तु ग्राप जो कहते हैं कि जिनते से बनाया तो वतलाग्रो कि शक्ति क्या वस्तु है लो कहो कि कोई वस्तु है तो फिर यही कारण ठहरने से भनादि हुई। ग्रीर ईश्वर के नाम, गुग्, कर्म सब ग्रनादि हैं; कोई ग्रव नहीं बने।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—आप जो यह कहो कि भीतर के गुणों से जगत बना है तो भी नहीं हो सकता वयों कि गुण दक्य के दिना ग्रलग नहीं रह सकते और गुण दक्य से बन भी नहीं सकता। जब भीतर के गुणों से जगत बना है तो जगत भी ईश्वर हुआ। जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत बना तो ईश्वर के सिवाय आपको भी वे गुण और दक्य धनादि मानने पड़ेंगे। और जो यह कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रदन है कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है? जो वस्तु कहोंगे तो वह अनादि ठहर जायगी भीर जो गुण भानोंगे तो जैसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता परन्तु मट्टी से बनता है तो वैसे ही इच्छा से हम लोग नहीं बन सकते।

पावरी स्काट साहब — हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से झस्ति को ईश्वर ने बनाया । यह हम नहीं जानने कि किस पदार्थ से झीर किस प्रकार यह जगत् बनाया । इसको ईश्वर ही जानता है । मनुष्य कोई नहीं जान सकता ।

मौसवी मुहम्मद कासिम साहब-ईश्वर ने अपने प्रकाश से जगत् बनाया है। स्थामी दयानन्द सरस्वती जी — (पादरी साहब के उत्तर में) कार्य को देख-कर कारण को देखना चाहिये कि जो वस्तु कार्य में बेसा ही उसका कारण होता है। जैसे घड़े को देखकर उसका कारण मिट्टी जान लिया जाता है कि जो वस्तु घड़ा है वही वस्तु मट्टी है। आप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत् को रखा, सो मेरा यहप्रश्नहै कि वह शक्ति अनादि है वा पोछे से बनी है? जो अनादि है तो द्रव्यक्त्र उसको मान लो तो उसी को जगत् का अनादि कारण मानना चाहिये।

(मौलवी साहब के उत्तर)—तूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता। धरन्तु वह तूर मूर्तिमान् द्रव्य की प्रसिद्ध दिखला सकता है और वह प्रकाश करने वाले पदार्च के विना श्रलग नहीं रह सकता। इससे जगत् का जो कारण प्रकृति शादि श्रनादि है उसकी माने विना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। श्रीर हम लोग भी कार्य को श्रनादि नहीं मानते परन्तु जिससे कार्य बना है उस कारण को श्रनादि मानते हैं।

एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब-जो ईस्वर ने ग्रागी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार सनातन था। ग्रीर वह उसकी अकृति में ग्रादि था तो ईस्वर की सीमा हो गई।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी—जबिक ईव्वर की प्रकृति में मद जगत् था तब ही तो वह मनादि हुमा भौर वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में माई। प्रथति लम्बा-चौड़ा, बढ़ा-छोटा मादि सब प्रकार का ईव्वर ने उसमें से बनाया। इसिलये रचे जाने से केवल जगत् ही की सीमा हुई; ईव्वर की नहीं।

अब देखिये मैंने जो पहले कहा था कि नास्ति से अस्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है सो आप लोगों के कहने से भी वह बात सिद्ध हो गई कि जगत् का कारण अनादि है।

ईसाई साहब-सुनो आई मौलवो साहवो ! कि पण्डिन जी इसका उत्तर हजार प्रकार से दे सकते हैं। हम और तुम हजारों मिलकर भी का से बात करें तो भी पण्डित जी बराबर उत्तर दे सकते हैं। इसलिये इस विषय में अधिक कहना उचित नहीं।

ग्यारह बजे तक यह वार्ता सिद्ध हुई । फिर सब लोग सपने-सपने डेरों को चले गये। सौर सब जगह मेले में यही बातचीत होती थी कि जैसा पण्डित जी को सुनते थे उससे सहस्रगुणा पाया।

## दोपहर के पश्चात् की सभा

फिर एक बजे सब लोग आये और इस पर विचार किया कि शब समय बहुत थोड़ा और बातें बहुत बाकी हैं इसलिये केवल मुक्ति विषय पर विचार करना उचित है। प्रथम बोड़ी देर तक ये वातें होती रहीं कि पहले कीन वर्णन करे? एक दूसरे पर टालता था। तब स्वामी जी ने कहा कि उसी क्रम से भाषण होना चाहिये। अर्थात् पहले पादरी साहब, फिर मौलवी साहब और फिर मैं। परन्तु जब पादरी साहब और मौलबी साहब दोनों ने कहा कि हम पहले न बोलेंगे तब स्वामी जी ने ही पहले कहना स्वीकार किया।

स्वामी स्यानन्द सरस्वती जी मुन्ति कहते हैं श्रुट जाने को अर्थात् जितने दुः त हैं उनसे सब श्रूटकर एक सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर

मदा ज्ञानन्द में रहना फिर जन्म-मरण झादि दु: ससागर में नहीं गिरना। इसी का नाम मुक्ति है। वह किस प्रकार से होती है? इसका पहला साधन मस्य का आवरण है और वह सत्य ब्रात्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये अर्थात् जिसमें झात्मा और परमात्मा की साक्षी न हो, वह असत्य है। जैसे किसी ने चोरी की। जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी की या नहीं? तब तक वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। परन्तु उसका आत्मा भीतर से कह रहा है कि मैंने चोरी की है। तथा जब कोई भूठ की इच्छा करता है तब अन्तर्यामी परमेश्वर उसकी जता देता है कि यह बुरी बात है। इसको तू मत कर। और लज्जा, शंका और भय ब्रादि उसके ब्रात्मा में उत्पन्न कर देता है। और वह मत्य की इच्छा करता है तब उसके ब्रात्मा में जानन्द कर देता है। और प्रेरणा करता है कि यह काम तू कर। अपना आत्मा जैसे मत्य काम करने में निभंय और प्रसन्त होना है वैसे भूठ में नहीं होता। जब परमात्मा की साझा को तोड़कर बुरा काम कर नेता है तब उस की मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। और उसी को ब्रास्प, दुष्ट, देख भीर नीच कहते हैं। इसमें वेद का प्रमाण है कि-

असुर्वा नाम ते स्रोका भन्धेन तमसावृताः । तास्ते प्रत्याभगञ्छन्ति ये के चारभहनी जनाः ॥

यजुर्वेद, घठयाय ४० । मन्त्र ३ ॥

आत्मा का हिंसन करने वाला अर्थात् जो परमेश्वर की साजा को तोड़ता है सौर सपने ग्राहमा के ज्ञान के विरुद्ध बोलता, करता और मानता है उसी का नाम ग्रमुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच सादि होता है।

मुक्ति के मिलने के साधन ये हैं १—सत्य भाषरण। २—सत्यविद्या प्रयांत् इंदवरकृत वेदविद्या को यथावत् पढ़कर ज्ञान की उन्नति और सत्य का पालन यथावत् करना। ३—सत्यपुरुष ज्ञानियों का संग करना। ४—योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों और प्रात्मा को भसत्य से हटाकर सत्य ■ स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना। ५—पश्मेश्वर की स्तुति करना प्रयांत् उसके गुणों की कथा सुनना और विचारना। ६—प्रार्थना कि जो इस प्रकार होती है कि—हे जगदीश्वर ! हे छुपानिये ! हे अस्मत्यितः । असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर और हे भगवन् । हम को अन्यकार अर्थात् अज्ञान और अधम आदि दुष्ट कामों से अलग करके विद्या और धर्म आदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन कर । और हे बहा ! हम को जन्म-मरणस्य संसार के दुःखों से खुड़ाकर अपनी कृषाकटाक्ष से अमृत प्रयांत् मोक्ष को अपन कर ।

जब सत्य मन से धपने यातमा, प्राम्त और सब सामध्ये से परमेश्वर को जीव भजता है तब वह कर्म्यामय परमेश्वर उसकी अपने ब्रावन्द में स्थिर कर देता है। जैसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर में अपने माता-पिता के पास नीचे प्राना चाहता है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता है तब हुआरों श्रावश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से उसको दु:ख होगा। और जैसे माता-पिता अपने बच्चों को सदा मुख में रखने की इच्छा और पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं वैसे ही परम कृपानिधि परमेश्वर की भोर जब कोई सच्चे धारमा के भाव में चलता है, तब वह अनन्तरावितस्य हाथों से उस जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिए रखना है। फिर उसको किसी प्रकार का दु:ख नहीं होने देता है और यह सदा धानन्द में रहता है।

पक्षपात को छोड़कर सस्य ग्रहण और असस्य का परित्याग कर के अर्थ को सिद्ध करना चाहिए। देखो ! सब अन्याय और अधमं पक्षपात से होता है। जैसे कि मीलवी साहुद्ध का वस्त्र बहुत श्रव्छा है। युझ को मिल तो मैं उसको श्रोहकर सुख पाऊं। इसमें अपने सुख का पक्षपात किया और मीलवी साहुद्ध के सुख-दुःख का कुछ विचार न किया। इसी प्रकार पक्षपात से ही निस्य अधमं होता है। श्रवमं से काम को सिद्ध करना इसी को अनर्थ कहते हैं। और धमं श्रीर अर्थ से कामना श्रव्यात अपने सुख की सिद्धि करना इस को काम कहते हैं। श्रीर धमं श्रीर अर्थ में श्रवांत अन्यं में काम को सिद्धि करना इसको कुकाम कहते हैं। इसलिं इन तीनों अर्थात अर्थ, अर्थ और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उच्चित है। इसमें यह बात है कि ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करना इसको धमं, और उसकी श्राज्ञा का सोइना इसको धमं, और उसकी श्राज्ञा का सोइना इसको अर्थ में सुनित सत्य पुरुषार्थ से सिद्ध होती है; अन्यथा नहीं।

पादरी साम साहब—पण्डित जी ने कहा कि सब दुःखों से छूटने का नाम मुक्ति है, परन्तु मैं कहता है कि सब पापों से बचने घौर स्वर्ग में पहुँचने का नाम मुक्ति है। कारण यह कि ईश्वर ने घादम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने उसकी बहुका के उससे पाप करा दिया। इसमें उसकी सब सन्तान भी पापी है। जैसे घड़ी बनाने वाले ने उसकी चाल स्वतन्त्र रक्खी है और वह धाप ही चलती है। ऐसे मनुष्य भी घपनी इच्छा से पाप कहते हैं तो फिर घपने ऐश्वयं से मुक्ति नहीं पा मकते धौर न पापों से बच सकते हैं। इसलिए प्रभु ईसामसीह पर विश्वास किये विना मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यं, को पाप कराके चिगाइना है इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु ईसामसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं।

प्रभु ईसामसीह जिस-जिस देश में गये अर्थात् उसकी शिक्षा जहां-जहां गई है वहां-वहां मनुष्य पापों से बचते जाते हैं ! देखों ! इस समय सिवाय ईसाइयों के भौर किसी के मत में भलाई और अच्छे मुणों की उन्नित है ? मैं एक रण्डान्त देता हूँ कि जैसे पण्डित जी बलवान् हैं ऐसे ही इङ्गलिस्तान में एक मनुष्य बलवान् या। परन्तु वह मह्यपान, चोरी, व्यभिचार ग्रादि बुरे काम करता था। जब वह इंसामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों से झूट गया ! और मैंने भी जब मसीह पर विश्वास किया तब मुक्ति को पाया और बुरे कामों से बच गया। सो ईसामसीह की माजा के विश्व आवरण से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये सबकी ईसामसीह पर विश्वास लाना चाहिए। उसी से मुक्ति हो सकती है और किसी प्रकार नहीं।

मौलवी मुहम्मद कासिम साहब हम लोग यह नहीं कह सकते कि पण्डित जी ने भी मुक्ति के साधन कहें केवल उन से हो मुक्ति हो सकती है। क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे उसको मुक्ति दे और जिसको न चाहे न दे। जैसे समय का हाकिम जिस धपराधी से प्रसन्त हो उसको छोड़ दे और जिससे प्रयस्त हो उसको केंद्र है डाल दे। उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे। उस पर हमारा ऐश्वर्य नहीं है। न जाने ईश्वर क्या करेगा। पर समय के हाकिम पर विश्वास रखना चाहिए। इस समय का हाकिम हमारा पैगम्बर है। उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है। हां है यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं परन्तु मुक्ति तो केवल उसी है हाथ में है।

स्वामी दयानन्व सरस्वती जी—(पादरी साहब ■ उत्तर में)—प्रापम जो यह कहा कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का नाम मुक्ति है। सो मेरे प्रिमित्राय को न समक्रकर यह बात कही है। क्योंकि ■ तो भौर पहले साधन में ही सब पापों प्रर्थात् प्रसत्य कामों से बचना कह चुका हूँ । स्वीर बुरे कामों का फल भी दुःख कहाता है प्रर्थात् जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच सकता इसके प्रनन्तर ग्रीर, साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि ग्रधर्म छोड़कर धर्म का ग्राचरण करना मुक्ति का साधन है। जो पादरी साहब इन बातों को समक्रते तो कदाचित् ऐसी बात न कहते।

दूसरे, जो भाग यह कहते हैं कि ईश्वर ने भादम को पवित्र रचा या परनेतु शैतान ने बहुकाकर पाप करा दिया तो उसकी संतान भी इसी कारण से पापी हो गई। सो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि भाग लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानते ही हैं। सो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये को शैतान ने विधाइ दिया और ईश्वर के राज्य में विघ्न करके ईश्वर की को तोड़ डाला तो

इससे ईवरर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता। ग्रौर ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता है।

ग्रीर एक जादम ने पाप किया तो उसकी सारी सन्तान पापी हो गई यह सर्वथा ग्रसम्भव ग्रीर मिथ्या है। जो पाप करता है वही दु:ख पाता है दूसरा कोई नहीं पा सकता ग्रीर ऐसी बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। ग्रीर देखों एक ग्रादम ग्रीर हुव्या से किसो प्रकार इस जगत् की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि बहुन ग्रीर भाई का विवाह होना बड़े दोप की बात ॥ इसिलए ऐसी ध्यवस्था मानना चाहिए कि सृष्टि के ग्रादि में बहुत से पुरुष ग्रीर स्त्री परमेश्वर ने रचे।

ग्रीर जो यह कहा कि शैवान बहकाता है तो मेरा यह प्रश्न है कि जब शैवान ने सबको बहकाया तो फिर शैवान को किस ने बहकाया ? जो कही कि शैवान ग्राप से ग्राप ही बहक गया तो सब जीव भी ग्राप से ग्राप ही बहक गये होंगे फिर शैवान को बहकाने बाला भानना अपर्थ है। जो कही कि शैवान को भी किसी ने बहकाया है तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई शहकानेवाला शैवान को नहीं है। तो फिर जब ईश्वर है ही सबको बहकाया तब मुक्ति देनेवाला कोई भी ग्राप लोगों के मत में न रहा ग्रीर न मुक्ति पानेवाला। क्योंकि जब परमात्मा ही बहुकानेवाला ठहरा तो बचानेवाला कोई भी नहीं हो सकता। ग्रीर यह बात परमात्मा के स्वभाव में भी विश्व है क्योंकि वह श्यायकारी ग्रीर सत्य कामों का ही कक्षी है तथा ग्रक्ते कामों में हो प्रसन्न होता है। वह किसी को दुःस देनेवाला ग्रीर बहकानेवाला नहीं।

प्रीर देखा ! कैसे ग्राश्चर्य की बात है कि यदि शंतान ईश्वर के राज्य में हतना गड़बड़ करता है फिर भी ईश्वर उसको दण्ड न देता है, न मारता है न कारागृह में डालता है। इससे स्पष्ट परमात्मा की निकंसता पायी जाती है भीर विदित होता है कि परमात्मा हो को बहकाने की इच्छा है। इससे यह बात ठीक नहीं। भीर न शंतान कोई मनुष्य है। जब बा शंतान के माननेवाले शंतान का मानना न छोड़ेंगे तब नक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समभते हैं कि हम तो पापी हो नहीं। जैसा शंतान ने ग्रादम को भीर उसकी सन्तान को बहका के पापी किया वैसा ही परमात्मा ने ग्रादम को सन्तान के पाप के बदले में ग्रपने एकलीते बेटे को शूली पर चड़ा दिया। फिर हम को क्या डर है। भीर जो हम से कुछ पाप भी होता है तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर है वह ग्राप क्षमा करा देगा। क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है। इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते।

ग्रोंर जो घड़ी का रुष्टान्त दिया 🖿 सो ठीक है। क्योंकि सब श्रपने-प्रपने

काम करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु ईश्वर की ब्राज्ञा अच्छे कामों के करने के लिये हैं; बुरे के लिये नहीं ! और जो आपने यह कहा कि स्वर्ग में पहुँचना मुक्ति है । शेतान के बहुवाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूटकर मुक्ति पा सके यह बात भी टीक नहीं । क्योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र हैं और शैतान कोई मनुष्य नहीं नो बाप दोशों से बचकर परमातना की कृषा से मुक्ति को पा सकते हैं । और स्वर्ग से बादम गेहूँ खाने के कारण निकाला गया और यह ही ब्रादम को पाप हुआ कि गेहूँ खाया तो में ब्राप से पूछता हूँ कि भादम ने तो गेहूँ खाया और पापी हो गया और स्वर्ग से निकाला गया । ब्राप लोग जो उस स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो क्या आप लोग वहां सब पदार्थ खावेंगे ? तो क्या पाप नहीं होगा ? और वहां से निकाले नहीं जाग्रोगे ? इसमे यह बात भी ठीक नहीं हो सकती ।

भीर आप लोगों ने ईरबर को मनुष्य के सद्द्या माना होगा अर्थात् जैसे मनुष्य सर्वज नहीं वैसे ही आपने परमात्मा को भी माना होगा कि जिससे आप बहां गवाही और वकील की आवश्यकता बनलाते हैं। परन्तु आपके ऐसे कहने से ईरबर की ईश्वरता सब नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ जानता है उसको गवाही भीर वकील की कुछ आवश्यकता नहीं है। और उसको किमी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि सिफारिश न जानने वाले से की जाती है। और देखिये! आपके कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है क्योंकि विना ईसामसीह की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को मुक्ति नहीं दे सकता और कुछ भी नहीं जानता। इसमें परमात्मा में अल्पज्ञता आती है कि जिसमें वह सर्वशक्ति-मान् और सर्वज किमी प्रकार नहीं हो सकता। और देखी! जविक वह न्याय-कारी है तो किसी की मिफारिश और मिश्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्ध कदा-चित् नहीं कर सकता जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर सकता।

इसी प्रकार जो धाप मनुष्य हाकिम के सहश ईश्वर के दरबार में भी फरिश्तों का होना मानोगे तो और बहुत से दोध ईश्वर में खावेंगे। इसमें ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक है तो शारीरवाला न होना चाहिये। और जो सर्वव्यापक नहीं है तो ख़बश्य है कि शारीरवाला हो। और शारीरवाला होने से उसकी पाक्ति सब पर धेरने वाली न हुई। और शारीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता है पर उसकी पकड़ और मार नहीं सकता। और जो शारीरवाला होगा उसका जन्म और क्रुरण भी ख़बश्य होगा। इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर और फरिश्तों का उसके दरवार में होना, ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता। नहीं तो ईश्वर की सीमा हो जायगी। देखों ! हम ग्राय्यं लोगों के जास्त्रों को यथावन पढ़े विना लोगों को उत्ता निरुचय हो जाता है ग्रायांत कुछ का कुछ जात जिया जाना !! जो पादरी साहब ने कलियुग के विषय में कहा मो ठीक नहीं। क्योंकि हम ग्राय्यं लोग युगों की देववस्था इस प्रकार से नहीं मानते। ऐतरेश ब्राह्मग्रा का प्रमाग्त है कि—

> कलिक्शयानी भवति सञ्जिहानस्तु हापरः । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् ॥

> > (ऐत० पञ्जिका ७। कण्डिका १५)

प्रधात जो पुरुष सर्वधा सद्यमं करता है सौर नाममात्र धर्म करता है उसको किल, सौर जो साधा सद्यमं सौर खाधा धर्म करता है उसको द्वापर सौर एक हिस्सा अधर्म सौर तीन हिस्से धर्म करता है उसको नेता सौर जो सर्वधा धर्म करता है उसको सत्तयुग कहते हैं।

इसके जाने विना कोई वात कह देना ठीक नहीं हो सकती। इससे जो कोई ब्रा काम करता है वह दु:ख पाने से कदाचित् नहीं वच सकता। धीर जो कोई अध्छा काम करता है वह दु:ख पाने से वच जाता है; किसी ही देश में चाहे क्यों नहीं।

क्या इसाममीह के विना इरवर अपने भामध्यं से अपने भक्तों को नहीं बचा एकता है ? वह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है । उसकी किसी पैगम्बर की आवश्यकता नहीं । हां ! यह सब है कि जब जिस-जिस देश में शिक्षा करनेवाले धर्मातमा उत्तम पुरुप होते हैं उस-उस देश के मनुष्य पापों से बच जाने हैं । और उन्हों देशों में सुख और गुग्गों की वृद्धि होती है । यह भी सब लोगों के लिये सुधार है । इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं । देखों ! आर्थ लोगों में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी । इसमें उस समय में वे सुधरे हुए थे । इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का विगाद हो तो इससे आर्थ लोगों के सनातन मत में कोई दोप नहीं मा सकता । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेके आजतक आर्थों ही का मत चला आता है । वह अब तक कुछ नहीं विगड़ा !

देखों ! जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों धौर मुसलमानों के मतों में प्राप्य के विरोध से फिरके हो गये हैं । उनके सामने जो १६६० प्रश्रू १६६६ वर्षों के भीतर आयों के मत में खिमाड़ा हुआ तो वह बहुत ही कम है । और आप लोगों में जिनना मुधार है मा मत के कारण नहीं किन्तु पालिमेण्ट आदि के उत्तम प्रबन्ध से है. जो ये न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो । और पादरी साहब ने जो इङ्गिलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का इन्टान्त मेरे साथ मिलाकर दिया

सो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था। परन्तु न जाने किस प्रकार से यह बात भूल से उनके मुख से निकली।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—ईश्वर बाहे मो करे ऐसा ठीक नही। क्यों कि वह पूर्ण विद्या और ठीक-ठीक न्याय पर मदा रहता है। किसी का पक्षपात नहीं करता। इस कहने से कि जो चाहे सो करे यह भी घाता है कि ईश्वर ही बुराई भी करता होगा और उसी की इच्छा से बुराई होती है, यह कहना ईश्वर में नहीं बनता। ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है उसी को मुक्ति देता है। मुक्ति के काम के बिना किसी को मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह मन्याय कभी नहीं करता। जो विना पान-पुण्य के देखे जिसकी बाहे दुःख देवे भीर जिसको बाहे सुख तो ईश्वर में मन्याय ग्रादि प्रमाद लगता है। सो वह ऐसा कभी नहीं करता। जैसे ग्रान्त का स्वभाव प्रकाश और जलाने का है। इनके विश्व नहीं कर सकता। वैसे हो परमारमा भी ग्राप्त न्याय के स्वभाव से विश्व पक्षपात से कोई उपवस्था नहीं कर सकता।

सब समय का हाकिम मुक्ति के लिए परमेश्वर ही है; दूसरे कोई नहीं।
भीर जो कोई दूसरे को माने, उनका मानना व्यथं है। मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर जो मुक्ति देने में दूसरे के श्राधीन है या दूसरे के कहने से दे सकता है तो मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। वह किसो का सहाय अपने काम में नहीं लेता क्योंकि वह सर्वेशन्तिमान् है। मैं जानता है कि सब विद्वान ऐसा ही मानते होंगे। जो पक्षपात से भीरों के दिखाने को न मानते हों तो दूसरी बात है।

इसमें मुक्तको बढ़ा आहवर्ष है कि परमात्मा को "नाशरोक" भी मानते हैं और फिर पंगम्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं। यह बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेक्वर धर्मात्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम करने से मुक्ति स्वतन्त्रता से दे सकता ■ किसी की सहयता के आधीन नहीं। मनुष्य को ही आपम में सहायता की आवश्यकना है; इंश्वर को नहीं। न वह मिथ्या प्रसन्त होनेवाला है। जो मिथ्या प्रसन्त होकर अन्याय करे। वह तो अपने सत्य धर्म और न्याय से सदा युक्त है और प्रपने सत्य प्रम से भरे हुए भक्तों को यथावत् मुक्ति देकर और सब दुःखों से बचाकर सदा के लिये प्रानन्द में रखता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं।।

इतने में चार बज गये। स्वामी जी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाकी है। मौलवी साहब ने कहा कि हमारे का समय गया। पादरी स्काट साहब ने स्वामी जी से कहा कि हमको धापसे एकान्त में कुछ कहना है सो वे दोनों तो उधर गये। इघर एक थोर नो एक मौलवी मेज पर जूता पहने हुए खड़े होकर श्रीर दूसरी ओर पादरी अपने मत 📰 व्याख्यान देने लगे।

श्रीर कितने हो लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका। तब स्वामी जी ने पादरी श्रीर आर्य लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है? मीलबी लोग नमाज पढ़कर आये वा नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका। इसपर स्वामी जी बोले कि ऐसे फटपट मेला किसने समाप्त कर दिया? न किसी की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया। शब आगे कुछ बानचीत होगी वा नहीं?

जन वहां बहुत गड़बड़ देखी और संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी तो लोगों ने स्वामी जो से कहा कि आप भी चिलये। मेला तो पूरा हो ही गया। इस पर स्वामी जो ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता। इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन ते अधिक नहीं रह सकते। फिर स्वामी जो आकर अपने डेरे पर धर्म संवाद करने लगे। उस दिन रात को पादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामी जी के डेरे पर आये। स्वामी जो ने कुरसियां विख्वा कर आदरपूर्वक उनको बिठलाया और आप भी वंड गये। फिर आपस में आतचीत होने सगी—

पादरो साहबों ने पूछा कि-प्रावागमन सत्य है वा ससस्य ? ग्रीर इसका क्या प्रमाश है ?

स्वामी जी ने कहा कि जावागमन मत्य है और जो जैसे कर्म करता है वैसा ही शरीर पाता है जो प्रच्छे काम करता है तो मनुष्य का और जो दुरे करता है तो पक्षी प्रादि का शरीर पाता है। भीर जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता प्रधान विद्वान भीर बुद्धिमान होता है देखों ! जब बालक उत्पन्न होता है तब उसी समय भपनी माता का दूध पोने लगता है। कारण यही है कि उसको पहले जन्म का भ्रम्यास बना रहता है। यह भो एक प्रमाण है और धनाइय, कज़ाल, सुखी, दुःखी भनेक प्रकार के अव-नीच देखने से विदित है कि कमों का फल है। कर्म से देह भीर देह से भ्रावागमन सिद्ध है। जीव भनादि है कि जिनका मादि और भन्त नहीं। जिस योनि में जीव जन्म लेता है उसका कुछ स्वमाव भी बना रहता है। इसी कारण मनुष्य ग्रादि विधित्र स्वभाव ग्रीर प्रकृति ग्रादि के होते हैं। इससे भी भ्रावोगमन सिद्ध होता है।

इसी प्रकार ग्रीर बहुत से प्रमाण ग्रावागमन के हैं। परन्तु जीव का एक बार उत्पन्न होना ग्रीर फिर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता। क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये था, सो ऐसा होना श्रसंभव है। ग्रीर फिर यह बात कि मरा ग्रौर हवाला न हुई ग्रवीत् 🗪 क्यामत होगी तव उसका हिमाव ग्रौर किताब होगा तब तक वेचारा हवालात में रहा मानना ग्रच्छा नहीं।

फिर पादरी साहब चले गये। मौलवियों ने शाहजहांपुर जाकर मुन्झी इन्द्रमिए जी को लिखा कि जो आप यहां आवें तो हम आप से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं परन्तु जब स्वामी जी भीर मुन्शी जी वहां पहुँचे तो किसी ने शास्त्रार्थ का नाम तक भी न लिया। (दिग्वजयाक पृ० ४१, लेखराम २६२ से ३१४)

### श्रीकृष्ण तथा ईसाईमत

(खुषियाना 🏿 पादरी वेरी साहब से प्रक्रीलर-अर्जल, १८७७)

स्वामी जी महाराज ३१ वार्क, सन् १८७७ को लुधियाना पहुँचे और १६ मप्रैल, सन् १८७७ तक वहां रहे। इसी बीच में एक दिन पादरी वेरी साहव मिस्टर कारस्टीफन साहव वहादुर जूडीशल प्रसिस्टंग्ट कमिश्नर सहित वहां प्राये भीर स्वामी जो से कुछए। जी के विषय में शंका की और वातचीत के बीच में कहा कि कुछण जी के ऐसे कामों के साथ उनका महात्मा होना बुद्धि स्वीकार नहीं करती। स्वामी जी ने कहा कि यह जो अभियोग लगाये जाते हैं सब निर्मूल हैं। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया परन्तु बुद्धि के स्वीकार करने के विषय में तो क्या कहूँ, जब बुद्धि यह स्वीकार कर लेती है कि ईश्वर की भारमा कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो इसके स्वीकार करने में कुछ श्रीषक कठिनाई नहीं होनी चाहिए। (लेखराम १० ३१५)

# वेद और गंगा-यमुना

(कुछ बहासमाजी सञ्जनों से लाहौर में प्रश्नोत्तर—अप्र ल, १८७७)

जब स्वामी जी लाहौर में थे तो एक दिन समाज के मकान में जो मनार-किली में था, बहासमाज के लीग मिलकर आये और स्वामी जी से कहा कि वेदों में मूर्तिपूजा का वर्णन स्थान-स्थान पर है। पंडित भानुदत्त बहासमाजियों की और से स्वामी जी से धातचीत कर रहे थे। विशेष रूप से उस श्रुति की भी चर्चा चली जिसमें गंगा, यमुना शब्द आते हैं। इस पर आक्षेप यह था कि वेदों में गंगा, यमुना की पूजा भी लिखी है।

स्वामी जी ने कहा कि यदि ग्राप लोग समस्त प्रकरण पढ़ लेते तो यह शंका न करते। यहां पर गंगा यमुना नाम दो नाड़ियों का है भौर यह स्थान योगाभ्यास का है। यहां पर नदियों से कुछ प्रयोजन नहीं है ग्रीर इन शब्दों के साथ विशेषकर इस प्रकार के विशेषण हैं जो नदियों पर कदापि लागू नहीं हो सकते। उन्होंने ग्रीर बहुत से प्रवन व्याकरणादि के किये जिनका पूरा-पूरा उत्तर यहासमाजियों को मिल गया। (लेखराम पृष्ठ ३२२, ३२६, ३३१)

# 💶 वेद में इतिहास 🖣 ?

(पं॰ रामरक्ता लाहौर 🖥 प्रक्तोत्तर-सन् १८७७)

जब स्वामी जी लाहौर में थे तो एक दिन पंडित रामरक्खा लाहौर निवासी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि सामवेद में भरढाजादि ऋषियों के नाम आये हैं भीर इससे यह सन्देह होता है कि वेद बहुत पोखे ऋषियों ने बनाये।

इस पर स्वामी जी ने बहुत से मन्त्र पढ़कर सुनाये जिनमें भरदाजादि नाम आते ये ग्रीर कहा कि उन स्यानों पर यह नाम किसी मनुष्य के नहीं हैं प्रत्युत इनके इन स्यानों पर विशेष प्रयं हैं। साथ हो समस्त मन्त्रों का ग्रयं मुनावा ग्रीर कहा कि इस प्रकार की भूलें वेद के वास्तविक ग्रर्थ न जानने के कारण होती हैं। क्योंकि लोग साधारणतया प्रकट ग्रयं लेते हैं। यह ऋषियों के नाम नहीं हैं प्रत्युत ऋषियों के नाम इन स्थानों से रखे गये हैं। इससे पण्डित जो का पूरा-पूरा सन्तोष हो गया। (लेखराम पृष्ठ ३३६)

## वेदार्थ

#### (बिशय साहब से लाहीर में प्रश्नोत्तर -सन् १८७७)

पं बिहारीलाल जी शास्त्री वर्णन करते हैं कि जब स्वामों जो लाहीर में ये तो एक बिशप साहब ब्ला स्थान पर पधारे भौर आनकर प्रश्न किया कि वंद के ऋषियों को ईश्वर के विषयों में कुछ विदित नहीं या कि वह कौन है और इस मन्त्र का प्रमाण दिया—

"हिरण्यगर्भः समवतंतामे भूतस्य जातः" इत्यादि । राय मूलराज ने स्वामी जो को उसका अंधे जी का अर्थ करके समकाया। तब स्वामी जी ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है। अगुद्ध भाष्य के कारण आपको सन्देह हुआ है। इसका अर्थ यह है कि सर्वन्यापक परमातमा की हम उपासना करते हैं। फिर विश्वप भाहव ने कहा कि देखो वाई बिल की महिमा कि उसका उपदेश इतनी दूर फैला हुमा है कि जहां सूर्य्य अस्त नहीं होता।

स्वामी जी ने कहा कि यह भी वेद का कारए। है। हम लोग उस धर्म को खोड़ बंठे हैं और आप लोग ब्रह्मबय्यं, विद्याष्ट्रययन, एक स्त्रीसंग, दूरदेश यात्रा, देशप्रीति आदि रखते हैं इसलिये इतनी उन्नति हो रही है। हमारी जाति के प्रमाद से ही यह आपकी उन्नति है, बाईविल के कारए। से नहीं।

(लेखराम पृ० ३३७)

#### अश्वमेध तथा गोमेध

(पादरी बाक्टर होपर साहब से लाहौर 🖩 प्रदनोक्तर--- मई, १८७७)

जब स्वामी जो लाहीर में डा॰ रहोम खां साहब को कोठी में ठहरे हुए थे तो वहां स्वामी जी ने यह नियम निविचत किया कि एक दिन ध्याल्यान देते थे भौर एक दिन शास्त्रार्थ करते थे। संकड़ों लोग प्रतिदिन उनके क्याल्यान छीर प्रकालित सुनने के लिए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के लोग पादरी, पंडित, मौलबी भौर विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करते थे और प्रपने प्रत्येक प्रका का सम्लोबजनक उत्तर पाते थे।

एक दिन पादरी डा० होपर साहब स्वामी जी के शास्त्रार्थ के दिन नियत समय पर कुर्सी पर स्वामी जी के सम्मुख बैठ गये क्यों कि जो व्यक्ति जास्त्रार्थ करना चाहता था वह दूसरी कुर्सी पर जो स्वामी के सम्मुख मेज की दूसरी भीर रवी होती थी, बैठ जाता था। उपर्युक्त महोदय ने स्वामी जो से दी प्रवन किये।

पहला प्रश्न — वेदों में प्रश्वमेध ग्रीर गोमेशादि मा वर्णन है ग्रीर उस समय में लोग घोड़े ग्रीर गाय शादि की बिल दिया करते थे। ग्राप इसके विषय में क्या कहते हैं ?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वेदों में प्रश्वमेष प्रौर गोमेष से बोड़े ग्रीर गाय की बिल देना भिष्ठित नहीं है प्रत्युत उनके प्रथं वे हैं—

राष्ट्रं वादवमेषः ■ सत०१३।११६।२॥ भन्नं हि गौः ॥ श०॥४।३१।२२॥

घोड़े, गाय, मनुष्य ग्रौर पशु मारकर होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल वाममर्गियों के ग्रन्थों में ऐसा ग्रन्थं लिखा है। यह वात वाममार्गियों ने चलाई ग्रौर जहां-जहां ऐसा लेख बहां-वहां उन्हीं वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखों ! राजा न्याय से प्रजा का पालन करे यह "ग्रह्बमेख" है। ग्रन्त, इन्द्रियौ, ग्रन्तः-करण ग्रौर पृथिवी भादि को पवित्र करने का नाम "गोमेध' है। जब मनुष्य मर जाये तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना "नरमेघ" कहाता है । इसके अतिरिक्त इनके ार्थ व्याकरण और निरुक्तादि के उद्धरणों से वतलाये जिससे पादरी साहब का सन्तोध हो गया ।

दूसरा प्रश्न यह या कि वेदों में जानि-व्यवहार किस प्रकार है ?

उत्तर स्वामी जी-वेदों में जाति गुराकर्मानुसार है।

पादरी साहब —यदि मेरे गुण कर्म अच्छे हों तो क्या मैं भी ब्राह्मण कहला

स्वामी जी—निस्सम्देह यदि ग्रापके गुगा कर्म ब्राह्मण होने के योग्य हैं तो ग्राप भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। (लेखराम पृ० ३२४)

# हिन्दूधर्म की गम्भीरता

(एकः परिकित साहब कमिइनर समृतसर से बार्तालाप-मामा १८७७)

कशिक्तर साहब ने कहा—- "हिन्दूधर्म मूत के धार्गों के समान कच्या क्यों है ?

स्वामी जी — यह धर्म यूत के धागे के समान कच्चा नहीं है भ्रपिनु लोहे से भी ग्राधिक पक्का है। लोहा इट जाये तो दूर जाये पर यह कभी दूरने मैं नहीं माता।

किमरतर महोदय — प्राप कोई उदाहरए दें तो हुमको विश्वास प्राये।
स्वामी जी — हिन्दूधमं समुद्र के गुग रजता है जिस प्रकार समुद्र में असंख्य
लहरे उठती हैं उसी प्रकार इस धमं में भी देखिये। (१) ऐसे लोगों का भी मत
है जो छान-खान कर पानी पीते । (२) एक मत ऐसे लोगों का भी है जो वाममार्गी कहलाते हैं। (३) वह बो कुछ पा जाते । उसको पिवन-प्रपिवत्र ग्रीर
योग्य-प्रयोग्य का विचार किये विना खा जाते हैं। (४) एकमत ऐसे लोगों का भी
है जो जीवन भर पित रहते हैं अर्थान् म तो किसी स्त्री से विवाह करते हैं ग्रीर न
किसी पर कुट्टिट रखते हैं। (४) एकमत ऐसे लोगों का भी है जो पराई स्त्रियों
से प्रपार मुँह काला करते हैं। (६) एकमत ऐसे लोगों का भी है जो केवल निराकार परमात्मा को पूजते हैं ग्रीर उसी का ध्यान करते हैं। (७) फिर एक मत ऐसे
लोगों का भी है जो भवतारों की पूजा करते हैं। (७) फिर एक मत ऐसे हैं खों
बह लोग भी हैं जो छुप्राछुत का ऐसा विचार करते हैं कि ग्रन्थमत के लोग
तो एक ग्रोर सुद्रों के हाथ तक से पानी नहीं पीते, न खाना खाते हैं। (११) एक
मत उन लोगों का भी है जो सुद्रों के हाथ का पानी पीते हैं ग्रीर इनसे भोजन

वनवाकर खाते हैं। इतना होने पर भी यह सबके सब हिम्दू कहलाते हैं और वास्तव में हैं भी हिन्दू ही। कोई उनको हिन्दूधमें से निकाल नहीं मकता। इस लिए समभना चाहिए कि यह धर्म ग्रत्यन्त पक्का है, कच्चा नहीं।

परिकिस साहब—याप किस प्रकार का मत बढ़ाना चाहते 📳 ?

स्वामो जी — हम केवल यह चाहते हैं कि सब लोग पवित्र वेद की ग्राज्ञा का पालन करें और केवल निराकार अद्वितीय प्रयोधवर की पूजा भीर उपासना करें। गुभ गुणों की ग्रहण करें ग्रीर सशुभों को त्याग दें।

# मूर्त्तिपूजा

(पंडित सक्सीघर जो तथा प० दौलतराम जी बीनानगर निवासी 🖁 गुरुवासपुर में झास्त्रार्थ—धगस्त, १८७७)

१६ प्रगस्त, सन् १६७७ से २६ अगस्त, सन् १६७७ तक स्वामी जी गृहदास-पुर रहे। मियां हरिसिंह भीर भियां शरिसंह जी ने जो दोनों भूतिपूजक थे, पण्डित लक्ष्मीधर जी भीर पंडित दौलतराम जी दीनानगर निवासी को स्वामी जी महाराज के साथ शास्त्रार्थ करने को बुलवाया। जिस दिन ये पण्डित लोग आये उस दिन स्वामी जी का व्याख्यान शिवपुराण के खण्डन पर था। स्वामो जी ने वह कहानी मुनाई कि लिंग महादेव का बढ़ा भीर सहा। विष्णु सुभर भीर हंस वन कर उसके नापने के लिये गये, आदि भादि।

दोनों पण्डितों और दोनों मियां सण्डनों ने कुछ सम्यता विरुद्ध शब्द कहने प्रारम्भ किये कि भूठ वकता है। तब डाक्टर बिहारी लाल जी ने सभा के नियमों के भनुसार निवेदन किया कि प्रथम सब कुछ सुन लेना चाहिये तत्पश्चात् आक्षेप करने के लिये उद्यत रहना चाहिये। परन्तु यह कहां सम्भव था। प्रन्ते में जब स्वामो जी ने देखा कि पण्डित लोग बोलने से नहीं रकते तो कहा कि भव में मौन हो जाता है, पण्डितों में से जिसे कोई शंका करनी हो करे। चूंकि भोड़ बहुत थी और लोगों को उत्सुकता थी कि दोनों पक्षों को देखें। इसलिये श्रोताओं की आर्थना पर बाबू बिहारीलाल जी ने कहा कि पण्डितों में से जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वे मैदान में कुर्सी पर पधारें और स्वयं एक कुर्सी वहां विद्यवा वी। चूंकि उनमें से कोई एक ऐसा विद्यान् न था और न उनमें स्वामो जी की विद्या और तेज का सामना करने की शक्ति थी। इसलिये मियां सज्जनों और पण्डित लोगों को यह इच्छा थी कि सब मिलकर प्रश्नोत्तर करें भीर इस तर्क वितर्क में ये लोग भांति-भांति की बोलियां बोलते थे जिससे कोलाइल होता था। इसलिये स्वामी जी ने कहा कि जो एक पण्डित चाहे सामने

बैठकर उत्तर प्रश्न करे। यद्यपि यह सुझाव पूर्णतया बुद्धि के यनुकूल था परंतु विरोधी पक्ष के लिये लाभदायक न था। मियां हरिसिंह ने कहा कि अकेला कोई पण्डित आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, दो या अधिक मिलकर करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा जिसको इच्छा हो यहां आनकर उसको बारी-बारी बतलाता रहे। इस पर सहसा मियां हरिसिंह के मुख से निकला कि यह बन्दर किन्ली कौन सेल सकता है।

फिर जब डाक्टर साहब ने अनुरोध किया कि शास्त्रार्थ का नियम है कि दोनों सम्मुख कैठकर विचार करें, अबदय पण्डित जी को सामने बैठकर शास्त्रार्थ करना चाहिये। तब मियां साहब के मुख स निकला "क्या कंजरियों (बेदयाओं) का नाच है जो बीच में आने की आवस्यकता है।" इस असम्यतापूर्ण वाक्य की उपेक्षा को गई और जिस प्रकार ■ चाहते थे वंसे ही बातचीत भारम्भ हुई।

मूतिपूजा पर वात चली । पण्डितों ने यह मन्त्र 'गणानास्ता' इत्यादि पढ़ा कि इससे गणेश जो की मूर्ति सिद्ध होती है । स्वामी जी ने इस पर किसो भाष्य का प्रमाण मांगा । उन्होंने महाधर की चर्चा की । स्वामी जी ने कर महीधर का भाष्य निकाल कर प्राण राजा और उसका प्रश्लील प्रथं लोगों को मुनाया कि न तो इससे मूर्तिपूजा सिद्ध होती है और न गणेश-पूजा । प्रत्युत यह तो प्रत्यत्त प्रश्लील भाष्य है और नश्थ ही सनातन निकन्तादि प्रत्थों से उसका श्रेष्ठ अर्थ भी बतलाया कि इसका मूर्तिपूजा से कोई सम्बन्ध नहीं । जब मियां साहब की यह बात बुरी लगी तब कहा कि अंग्रेजी राज्य है प्रग्यथा यदि रियासत होती तो कोई प्रापक्ष शिर काट उपल्ता । स्वामी जी ने इसकी तिक भी पर्वाह्म की भौर निरत्तर खण्डन करते रहे । जब मियां सज्जनों से और कुछ न हो सका तो यह कहा कि यहां पर मैजिन्देट और पुलिस दोनों उपस्थित हुँ, इसका भी ध्यान रखना । उनकी बात उपल्डर बिहारीलाल जी को बहुत बुरी लगी जिस पर उन्होंने मियां साहब की परस्पर बिरोधात्मक बातचीत होकर सभा बिसर्जित हुई ।

(लेखराग पृष्ट ३५२ से ३५३)

# वेद ईश्वरीय ज्ञान है।

(ला॰ हरनारायरा सुपुत्र बाबू हेमराज जी ■ जालन्धर में प्रश्नोत्तर) सितम्बर, १६७७

स्वामी जी १३ सितम्बर, सन् १८७० वृहस्पतिवार तदनुसार भादीं सुदि ६, संवत् १९३४ को ग्रमृतसर से जालन्धर पहुँचे ग्रीर १५ ग्रवतूवर, सन् १८७० तक वहां रहे। वहां एक दिन ला॰ हरनारायमा सुपुत्र बाबू हैमराज जी ने देदों के विषय में प्रश्न किया कि आप ईश्वर को निराकार मानते हैं परन्तु वेद तो मुख और कलम और दवात और वामी के विना रचे नहीं जाते, ईश्वर ने कैसे बनाये ?

स्वामी जी ने कहा कि तुम ग्रापने चित्त में कुछ पढ़ो, उसने पढ़ा। स्वामी जी ने कहा कि तुम तो पढ़ सकते हो परन्तु ईश्वर ऐसा भी नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुमको ग्रीर सब विश्व को रचा है। (लेखराम पृ०३५७)

# पुनर्जन्म एवं चमत्कार

(मौलबी ग्रहमद हसन साहब **🛮 जालग्यर में** जास्त्रार्व-२४ सितम्बर, १८७७)

## भृमिका

फकीर मौहम्मद मिर्जा मवाहिद जालन्घर निवासी पाठकों को इस दे क्ट (पुस्तिका) के प्रकाशित होने के कारणों से परिचित्त करता है कि मिति १३ सित-म्बर, सन् १८७७ को स्वामी दयामन्द सरस्वती जी जालन्धर में भी भ्रमण करते हुए पधारे भीर परोपकारमूर्ति श्री सर्दार विक्रमसिंह जी सहलूबालिया की कोठी में विराजमान हए। वहां वे वेद के अनुसार जिसको वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कथा करने लगे। मैंने उच्छा प्रकट की कि सर्दार साहब तथा मौलवी ग्रहमद हुसैन सहहब की बातचीत भी किसी बौद्धिक विषय पर होनी चाहिए। माननीय सर्दीर साहव ने इसको पसन्द किया और स्वामी जी ने भी स्वीकार करके २४ सितस्वर के प्रातः सात बजे का समय एनदर्ध निविचत कर दिया। मौलवी साहब नियत समय पर हिन्दू तथा मुसलपान नगर-निवासियों के साथ वहाँ आ गये। मौलवी साहब की इच्छानुसार पुनर्जन्म का विषय नथा स्वामी जी की इच्छानुसार चमरकार का विषय शास्त्रार्थं के लिए नियत हुआ प्रयाद् यह निरुचय पाया कि स्दामी जी पुनर्जन्म को सिद्ध करेंगे तथा मौलवी साहब उसका खंडन करेंगे तथा मौलवी साहब धहले म्रह्लाह (ईरवर भक्तों) के जमहकार को सिद्ध करेंगे तथा स्वामी जी उसका खण्डन करेंगे। बातचीत प्रारम्भ होने से पूर्व यह निश्चित हुआ कि दोनों मोर से कोई व्यक्ति सम्यताविरुद्ध बात न करेगा और स्वामी जी की ग्रोर से यह घोषणा भी की गई कि कोई सज्जन इस शास्त्रार्थ के समाप्त होने पर किसी की हार-जीत न माने यदि मानेगा तो पक्षपाती और असम्य समक्षा जायेगा क्योंकि ये सम-स्याएँ ऐसी नहीं हैं कि दो तीन शास्त्रायों में इनका निर्णय होजाये अयवा किसी की हार-जीत समभी जाये। परन्तु जय यह शास्त्रार्थ पुस्तक रूप में प्रकाशित होगा तो स्वयं हाथ कंगत को आरसी के सदश होगा और बुद्धिमान इसको

गधे और कुत्ते के शरीर में मनुष्य का जीव जाने से मौलवी साहब कहते हैं कि बड़ी हानि होती है क्योंकि सब कमाई की हुई चली जाती है यदि मौलवी साहब ऐसा मानते हैं तो मौलवी साहब को कभी सोना न चाहिए क्योंकि निद्रा में जायत की कमाई सब भूल जाती हैं। यदि मौलवी साहब कहें कि फिर जागने से वह जान या जाता है तो कुत्ते, गधे के शरीर में भी या जायेगा और जान फिर प्राप्त कर सकता है जैसे कि मनुष्य निद्रा से जागकर करता है। इसलिये मैं जानता है कि मौलवी साहब के भाषण और मेरे भाषण को बुद्धिमान लॉग स्वयं देखलेंगे और एक जनम इन बातों से सिद्ध नहीं होता परन्तु पुनर्जन्म सिद्ध है।

हस्ताक्षर मग्रेजी ला० हमीर**यन्य** 

हमारे समझ जो बातचीत के विषय निश्चित हुए वे वास्तव विश्व यहां थे जो इस भूमिका में लिखे हैं। हस्ताक्षर---भौहम्मद हुसैन महसूब (दिग्विजयाकं पृ० ३॥ से ३३, लेखराम पृ० ३५७ तथा ३६३ से ७००)

## वेव ईश्वरीय ज्ञान है

(लाहौर में पण्डित व लाट पावरी से प्रश्नोसर—अक्टूवर, १८७७)

एक दिन एक पण्डित ने महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भरदाज आदि ऋषियों के नाम आये हैं इसने संदेह होता में कि वेद ऋषि-कृत हैं। महा-राज ने उत्तर दिया कि उन नन्त्रों में यह नाम ऋषियों के नहीं हैं, प्रत्युत उनके किया अर्थ हैं। पीछे से ऋषियों के नाम वेद के इन शब्दों से रख लिये गये हैं और कई एक मन्त्रों का जिनमें उक्त शब्द आये थे अर्थ करके सुनाया।

एक दिन एक विश्वपलाट (पादरी) महाराज से भेंट करने ग्राये भीर वार्तान्ताप में यह प्रसंग उठाया कि वेद-ऋषियों की ईश्वर के विषय में कुछ जान न था और हिरण्यामें सूक्त की ओर संकेत दिया कि उसमें यह ग्राता है कि हम किस देव की उपासना करें (कस्में देवाय हिवपा विधेम)। राय मूलराज ने उक्त मूकत का श्रांत्रों जी अनुवाद महाराज को मुनाया तो उन्होंने विश्वप साहब से कहा कि श्रापको चगुड अनुवाद के कारण अस हुआ है। इसके ग्रंथ यह नहीं कि हम किश्व विश्व की उपासना करें, प्रत्युत यह है कि हम सर्वव्यापक, मुक्तवक्ष्य परमारा का उपासना करें हैं। फिर विश्वप साहब बोले कि देखों बायवल का प्रताद सारे संसार में इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है कि उसमें सूर्व अस्त नहों होता । महाराज ने कहा कि यह भी वेद का ही प्रताप है। हम लोग वैदिक अस को छोड़ बैठे हैं और ग्राप लोगों में वेदोपदिष्ट गुगा है। यथा ब्रह्मचर्य, विश्वव्ययन

एक-पत्नीवत, दूरदेश- यात्रा, स्वदेशश्रीति स्नादि । इसीसे आपकी इतनी उन्नति हो रही है. बाइबल के कारण से नहीं ।

(देवेन्द्रनाथ २ । ७१ लेखराम पृ० ३३६, ३३७)

## ईश्वर की सर्वव्यापकता

(पं॰ कृपा<mark>राम मैगजीन क्लकं फिरीजपुर से प्रश्नोस</mark>र ग्र¥टूवर या नवम्बर, १८७७)

स्वामी जी सक्टूबर, सन् १८७७ से ४ नवस्वर, सन् १८७७ तक फिरोजपुर छावनी में ठहरे। वहां एक दिन पंडित कृपाराम वर्तमान क्लर्क मैगजीन फिरोज-पुर ने प्रदन करना चाहा और जाते ही कहा कि आप तो कुर्सी पर बंठे हैं, में लड़ा हैं। मेरे और आपके प्रदनोत्तर किस प्रकार हो सकते हैं। स्वाभी जी ने उसके लिये कुर्मी मंगाई। जब कुर्सी साने में विलंब हुमा तो स्वामी जी ने कहा कि माप कुर्सी के बिना भी बोल सकते हैं और सगर दुःख है कि मैं क्यों बंठा है तो मैं भी नीचे बंठ जाता हैं। इनने में कुर्सी सा गई और बंठ गये। उन्होंने प्रदन किया कि खुदा महदूद है या गैर महदूद है?

स्वामी जी ने कहा कि मैं अबीं नहीं समकता, भाषा में कही कि इसका सान्पर्य क्या है। क्या एकदेशी और सर्वश्यापक से अभिप्राय 📗 ?

उसने कहा कि हां।

स्वामी जी ने 📖 कि सर्वव्यापक है।

कृपाराम जी ने भ्रपनी घड़ी सहसा मेज पर रश्व दी कि बनलाओं इसमें कहां है?

स्वामी जी 

बाकाश का उदाहरण देकर कहा कि झाकाश सर्वत्र समाया है, सब वस्तुएँ झाकाश के झन्दर हैं। मेरा यह सोटा भी (झपना सोटा खड़ा करके) झाकाश के झन्दर है। जैसे यह झाकाश के वाहर नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपकी घड़ी भी परमेव्यर की व्यापकता से पृथक् नहीं। इस पर उन्होंने झपना संतोष तो प्रकट न किया. केवल यह कहा कि वस नुम्हें वपोड़े हांकने आते हैं।

परन्तु विचार करने के पश्चान् उत्तर को सत्य समक्षकर सक्के हृदय से ग्रार्थसमाज फिरोजपुर के समासद् हो गये ग्रीर पूरी निष्ठा से स्वामी जी का सम्मान करने लगे । जिलाः प्रपृष्ठ ३५६)

### लूत पंगम्बर का अनाः वार

(यादरी और मौलवी से प्रश्नोत्तर रावलियही में नवम्बर, १८७७)

(७ नवम्बर, सन् १८७७ से २६ दिसंबर, सन् १८७७ तक)

स्वामी जी ■ नवम्बर, सन् १८७७, बुधवार तः रनुसार कार्तिक सुदि २, संवत् १६३४ को रावलपिंडी ■ पधारे ग्रौर सेठ जामसन जी ज्यापारी की कोठी पर ठहरे। इसी कोठी में एक दिन स्वामी जी ने व्याख्यान के पश्चात् कुछ विशेष व्यक्तियों से बातचीन करते हुए कहा कि हिन्दुओं की दशी पर अत्यन्त खेद है, वह अन्य मतों की पुस्तक नहीं देखते और मेलों में अब कभी कोई पादरी भीर मौलवी उनकी कहता है कि बहुए जी ने अपनी पुत्री से व्यभिनार किया तो भट स्वीकार कर लेते हैं। बह्या जो की बात तो किसी विश्वसनीय ग्रन्थों में नहीं है परन्तु बाई विज में सूत पैगम्बर का अपनी बेटियों से व्यक्षिचार करने का वर्णन है। वह यदि वतलावें तो पादरी तथा मुसलमान कदापि सामने माकर बात न कर सकें । उस समय एक पादरी तथा एक मौल दी मिशन स्कूल के बैठे हुए थे। उन्होंने घर में भाकर सम्मति को कि यह बात स्वामी जी ने भूठ कही है. कल उन पर माक्षेप करेंगे। वे लोग दूसरे दिन भागे भीर बाजेर किया, पुस्तकों साथ लाये। व्याख्यान की समाप्ति पर 🚃 स्वामी जी बैठे तब उन्होंने कहा कि कैंका जो बापने कहा था कि लूत ने ब्रयनी लड़ कियों से व्यक्तिचार किया है यह बात भूठ है। स्वामी जी ने कहा कि हमको ज्ञात था कि तुमको इस बात की लज्जा अध्येगी। वे लोग पुस्तकों लेकर पास बैठ गये। स्वामी जी ने कहा कि यह तुश्हारी लड़कपन की बात है तुमको प्रथम यह चाहिये था कि घर में दीपक जलाकर मधनी चारपाई की दशा का ज्ञान प्राप्त करलेते ताकि तुमकी इस सभामें लज्जित न होना पड़ता परन्तु वह 🔳 समभी। तब स्वामी जी ने कहा कि अरे तुलसिया है हमारो बाई जिल लाग्नो। वह लाया ग्रीर स्वामी जी ने निकालकर बतलाया (बाईबिल उत्पति पर्व, भायत ३० से ३८ तक) जिसमें स्पष्ट कर से लिखा है। फिर वह अत्यन्त लिजत हुए परन्तु साथ ही यह कहा कि शराब के नशे में था। लाला शिवदयाल जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो परन्तु उसको यह विदित था कि मेरी स्त्री मर चुकी है ग्रीर मैं विरकाल से जिना स्त्री के हूँ और ये मेरी लड़कियां हैं। पाप से किसी दशा में भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। जिस पर वे लिज्जित हो कर चले गये ग्रौर कहा कि निस्सन्देह यह हमारा ग्रपराध था. यदि घर में देखलेते तो ग्रापको कष्ट न देते।

(लेखराम पृष्ठ ३६१-३६२)

#### नव्य न्याय और आर्ष-ग्रन्थ

(युजरात में पम्डित होशनाकराय से प्रश्नोत्तर-जनवरी, १८७८)

जब गोस्वामी शिवदास वेद ■ मनगढ़न्त श्रुति न दिखा सके तब पण्डित होशनाकराय ■ कहा, ■ मानसे न्याय में प्रवन करूंगा। पण्डित नंदलाल मध्यस्थ बने। व्याप्तिवाद पर प्रश्न हुमा। महाराज ने महाभाष्य के मनुसार व्याप्ति के लक्ष्मण किये भीर कहा कि हम मार्च ग्रन्थों को मानते हैं, ग्रापके लक्ष्मण नहीं मानते, हमारे किये हुए लक्षण में मशुद्धियां बनाइये। परस्तु वे न बता मके भीर पण्डित नन्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्वामी जो ठीक कहते हैं।

(देवेन्द्रनाय २ । ६३. लेखराम पृ० ३५०)

# आप ज्ञानी 🖥 वा अज्ञानी ?

(गुजरात के कुछ हिन्दुमों के साथ प्रक्तोत्तर--जनवरी, १८७६)

बाबू मंगीमल पोस्टमास्टर लाहौर वर्णन करते हैं कि स्वामी जी जिन दिनों गुजरात में थे तो वहां के कुछ हिन्दुमों ने परस्पर सम्मति करके स्वामी जी से यह प्रश्न किया कि प्राय जानी हैं या प्रजानी? (प्रयान यदि कार्ना कहेंगे तो हम बोलेंगे कि प्राय अहंकार करते हैं संतों को अहंकार नहीं चाहिये और अहंकारी का तप नष्ट हो जाता है और यदि कहेंगे कि स्वानी है तो हम कहेंगे कि जब आप स्वयं ही अज्ञानी है तो हमको क्या सिखलावेंग।)

स्वामी की ने ऐसा तत्तर दिया कि वे सब के सब चकित रह गये। कहा कि मैं कई वातों में प्रजान है भीर कई वातों में जानो, उदाहरणायं दुकानदारी, क्यापार, अंग्रेजी, कार्सी से अज्ञानी है और संस्कृत ग्रीर धर्म की वातों से जानी है। इस उत्तर को सुनकर वे ग्रत्यन्त लिंजित हुए और निरुत्तर होकर चले गये। (लेखराम पृष्ठ ३७३)

# वेद में भुर्वे दफनाना नहीं लिखा

(मिस्टर बुचामीम साहब से प्रश्नोत्तर-गुजरात (पंजाब) में-जनवरी, १८७८)

स्वामी जी १३ जनवरी, सन् १२७८ को रावलिएडी ग्रीर जेहलम में भागसमाज की स्थापना करने के पश्चान गुजरात पश्चारे। जिस मकान में गवर्नमेंट स्कूल का बोर्डिंग हाउस है, उसमें स्वामी जी के ब्याख्यानों का ग्रापो-जन किया गया। मिस्टर बोकनीन साहब हेडमास्टर अवर्गामण्ड हाईस्कूल से धाजा लेकर व्याख्यान ग्रारम्भ हुए। एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पश्चोक- नीन साहब उठ खड़े हुए और प्रश्न किया जो बाबा, ग्रो बाबा, तू इन वेचारे श्रन्थों की जो उन्मूरी छीनता है उसके बदले इनको क्या देता है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं वेद देता है ग्रीर योगाम्याम। बोकनीन साहब ने कहा कि मेरे ग्राय पर प्रश्न हैं। स्वामी जी ने कहा कि की जिये।

वोकनीन—वेटों में लिम्बा है कि पहले इस देश में मुदें दफनाये जाते थे तुम कैसे जलाने को कहते ही ?

स्वामी जी ने कहा कि मन्त्र सुनाभो।

नन्दलाल ने बोकनीन साहव की घोर से मन्त्र सुनाया परन्तु घव वह मंत्र स्मरण नहीं रहा जिसका धर्ष यह था कि 'हे पृथ्वी तू इसकी छपनी दोनों भुजाधीं में लेले' इत्यादि।

स्वामी जी ठहर गये ग्रीर कहा कि श्रव चूँकि समय व्यतीत हो चुका है कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जावेगा।

दूसरे दिन उन्होंने एक ग्रीर मन्त्र सुनाया ग्रीर उसके द्वारा इस मन्त्र का ग्राथं किया कि इसका ग्रीभिश्राय मुर्दी गाइने से नहीं है प्रस्युत यह है कि पृथ्वी खोद कर मुर्दे जलाये जाने थे। भूमि के दोनों किनारे उसके दो बाहु किस्पत्त जिये गये हैं।

बोकनीन साहब चुप कर गये। (नेचराम पूर्व ३७१)

## ईश्वर और जीव 🔳 भेद

#### (पादरी सोलफीट साहब से गुजरस्वाला में शास्त्रार्थ— १८ से २० फरवरी, १८७८)

१९ फरवरी, सन् १८७८ तदनुमार फागुन वदि २, संवत् १९३४, मंगलवार को सार्यकाल ४ दने स्वामी जी महाराज गिर्जाघर में शास्त्रार्थ के लिये प्रधारे ।

निम्नलिखित पादरी सज्जन उपस्थित ये-

पादरी साहब मिशनरी सियालकोट, पादरी मेकी साहब मगरीकन, पादरी स्झेपर साहब देशी पादरी जो लागा के नाम से प्रसिद्ध थे।

इनके प्रतिरिक्त मिस्टर मोहनवीर साहब गोरखा ऐक्स्ट्रा ग्रसिस्टैण्ट कमिन्नर, मिस्टर ह्यूसन साहब ग्रमिस्टेण्ट कमिन्नर, वाकर साहब असिस्टैण्ट कमिन्नर, डिप्टी गोपालदास साहब ऐक्स्ट्रा ग्रसिस्टैण्ट कमिन्नर, डिप्टी बकंत-ग्राली साहब ऐक्स्ट्रा ग्रसिस्टैण्ट कमिन्नर ग्रादि सज्जन तथा नगर के सारे सम्मा- नित रईम भी वहाँ पथारे हुए थे। डिप्टी गोपालदास जी मध्यस्थ बनाये गये थे। थोताओं के लिये टिकिट लगाये गये थे। गिर्जावर का भीतर बाहर सब मनुष्यों से भरा हुआ था। डेइ दो हजार के लगभग मनुष्य होंगे। शास्त्रार्थ करने वाले पादरी स्वीपट साहब थे।

पादरी स्वीपट साहव ने शंका उपस्थित की कि यदि जीव भी सनादि माना जावे भौर ईश्वर भी तो वे दोनों समान हो गये। दो दिन तक प्रश्नोत्तर हों रहे।

स्वामी जी ने इस बात का विद्या के प्रमाणों मीर बुद्धिपूर्ण युक्तियों द्वारा वड़ी उत्तनता से खण्डन किया कि वे दोनों समान नहीं होते प्रस्युत स्वामी सेवक होते हैं। ४ वजे से द बजे तक शास्त्रार्थ होता रहा।

शास्त्रार्थं लिखित था अर्थात् दोनों ओर के प्रश्नोत्तर लिखने वाला गंगा-राम चोपड़ा था परन्तु वे लिखित पत्र कहीं खो गये, सत्र नहीं मिलते हैं।

भाई हजूरासिंह जो कहते हैं कि शास्त्रार्थ के पश्चात् डिप्टी गोपालदास जी ने पादरी साहब को कहा कि स्वामी जो आपके प्रश्नों के पर्याप्त उत्तर दे चुके हैं, आपका हठ है जो नहीं मानते । और लोगों को भी संभवतः उस समय विश्वास हो गया था कि स्वामों जो सच्वाई पर हैं और पादरी साहब भूल पर।

यह वात भी जितलाने योग्य है कि शास्त्रार्थ के समय स्वामी भी ने इन्जील की समस्याओं भीर मसीह को उत्पत्ति श्रादि के सम्बन्ध में भी निरम्तर बहुत से श्राक्षेत्र किये श्रीर इससे ईसाई मत की कलई खुलती रही कि ईसाई मत कितना निकृष्ट श्रीर हीन है परन्तु पादरी साहब रह गये प्रश्नों के उत्तर से बार-बार बचना और पूर्णतया उपेक्षा करना ही श्रेष्ठ समझते रहे।

गिर्नाधर चूं कि एक तंग स्थान था जहां से इस शास्त्रार्थ सुनने के संकड़ों इच्छुक आस्त्रार्थ के लाभ से बंचिन रहकर घर को लौट जाते थे। उनकी भीड़ देखकर उनको निराग लौटाने के लिए गिर्जाघर के समस्त द्वार बन्द कर दिये जाते थे और गिर्जाघर के भांतर मकान की तंगी और श्रोताओं की ग्राधिकना के कारण लोगों के दम घुटने लग जाते थे। इसलिये लोगों की इच्छा यह थी कि यह शास्त्रार्थ किसी खुले स्थान पर हो। इसलिए दूमरे दिन शास्त्रार्थ का समय होने के पश्चात् स्वामी जी ने, पादरी लोगों को सम्बोधन करके कहा कि स्थान प्रत्यन्त संक्चित है, लोगों का एक बड़ा उत्सुक भाग यहां से निराग जाता है भीर जो लोग भीतर शाकर बैठते हैं वे भी स्थान के संक्चित होने के कारण बहुन कष्ट पाते हैं और इसके ग्रातिरिक्त यह स्थान एक पक्ष का धार्मिक-गृह भी है। इस

लिए कोई ऐसा स्थान नियत होना चाहिए जो इन दोषों से रहित हो। पादरी लोगों ने उस समय तो कोई ठीक उत्तर न दिया परन्तु अगले दिन १२ बजे के लगभग जब स्वामी जी वेदभाष्य के काम में पूर्णतया संलग्न ये ग्रौर उनको पहले मे बिल्कुल कोई मूचना नहीं थी और न उनमे कोई सम्मति ली गई थी कि शस्त्रार्थ १२ बजे दिन के होगा, स्वयमेव कुछ किरचन भाइयों को गिजीघर में बुला-कर विठा लिया और स्वामी जी की ओर मनुष्य भेजा कि वे इस समय यिजींघर या जायें। स्वामी जो उसकी बात को सुनकर बहुत चिकत हुए, स्रौर कहा कि जब चार बजे शाम का समय दोनों नक्षों को सम्मति सं निश्चित हो चुका है और लोगों को भी केवल उसी समय की सूचना है और इस १२ वजे के समय के लिए न तो कोई परस्पर सम्मति हुई है भौर न पहले से मुक्तको सूचना दी गई है भौर न लोगों को उनकी सूचना है तो जात नहीं कि भाषने स्वयमेव १२ दर्ज दिन की समय किस प्रकार निरिचन कर लिया है। भ्रोर हमने कल कहा था कि गिर्जाघर पर्याप्त रूप से खुला स्थान नहीं है तो क्या उसका यही उत्तर है कि स्थान प्रच्छा प्रवन्ध करने की जगह अब समय भी स्वयमव ऐसा निविचत करलेवें जिसकी दूसरे पक्ष ने आरम्भ से हो अस्त्रीकार कर रखा है। इसलिये एंसी तुच्छ स्रीर गर्वपूर्ण कार्यवाही 🖹 अनुसार चलना मेरे लिए आवश्यक नहीं कि मैं वेदभाष्य जैसे उत्तम स्रीर विशेष कार्य से जिसकी कि मैं अब यहां पर बंठा करता है छोड़-कर पादरों लोगों के गिर्जाघर में उपस्थित होने के लिये विवश हूँ । पादरी लोग यदि स्थान का कोई समुचित प्रवन्ध नहीं कर सकते तो वह नियस समय पर (जो कि दोनों की सम्मति से निक्षित हुआ। है और जिसकी शास्त्रार्थ के उच्छकों को पहले से मूचना है) तैयार रहें। चार बजे शाम के लिये प्रवन्ध का भार में स्वयं लेता है। यह कहकर किश्चन दूत की स्वामी जो ने विदा किया और ला॰ गोपालदास जो ने ऐसा हो उन्हें उत्तर दिया कि इस समय नियमिक्छ में उपस्थित नहीं हो सकता।

नगर का तो मनुष्य इस दिन दोषहर को गिर्जा में व गया परन्तु पादरियों ने कुछ क्रिश्चन और कुछ लड़के स्क्रन के कुर्सियों पर विठना कर उनकी सुनाया कि चूकि स्वासी जी अब १२ बजे नहीं आते हैं इसलिए वह हारे हुए समसे जावे। यह सहकर सभा विसर्जित हुई।

स्वामी जी पाटरियों के इस घृष्णित कार्य पर बहुत क्रुट हुए छीर नगर के सम्मानित देवनित्यों ने भी उनके असम्बतापूर्ण प्रदर्शन की बहुत हसी की श्रिप्तीर स्वामी जी की प्रार्थना पर नगर के कुछ गण्यमान्य सज्जनों ने ४ बजे काम को सनाधि के समीप एक खुने स्थान पर दरियों, मेज, कुनों छादि सब मामग्री इकट्ठी करके शास्त्रार्थ का प्रवस्त्र करदिया। श्रीर चूं कि वह स्थान गिर्जाघर के समीय था (जहां पहने दो दिन शास्त्रार्थ हुया था) इसलिये जो लोग नित्य की भांति शास्त्रार्थ नुनने के लिये आये वे वहां पहुँच गये जहां शास्त्रार्थ का आयोजन था। सारांश यह कि लोग पंक्ति वांध-वांध कर आनेलगे भीर स्थान के खुला होने के कारण प्रत्यक्त प्रसन्त थे। पादरी लोगों को कई बार एक बार उनके दून के मुख में और दूसरी बार एक और सम्मानित व्यक्ति हारा सूचना समय से पूर्व ही दो गई परन्तु वे अपने घर से बाहर न निकले। पहले स्मरण दिलाने के प्रतिर्वत नियत समय पर भी स्मरण दिलाया गया परन्तु उनका वहां आना अत्यन्त कठिन हो गया। उसलिये विवदा होकर नियत समय के लगभग पौन घण्टा पश्चान स्थामी जी ने ब्याक्यान देना आरम्भ किया। उस दिन व्याक्यान भी इंजीन की शिक्षा पर था जिसमें ईमाई मत का प्रत्यन्त विद्वतापूर्ण और रोजक हं गयर खंडन किया। ग्राज उपस्थित सब दिनों से ग्रीयक थी और लोग पाद-रियों के मत की बास्तिविकता मुनकर बहुत प्रसन्त हुए।

इसके परचान् लगभग दस बारह दिन तक स्वामी जी गुजरांवाला में रहे परन्तृ किसी पादरी को भी मःभने याने का साहस न हुमा। व्याख्यान के परचान् कुछ लोग किसी-किसी विषय पर धानी गंकाएं प्रकट किया करने थे जिनका उत्तर स्वामी जी अश्यन्त सरल तथा प्रश्तिपूर्ण शब्दों में प्रवस तथा सन्तोप जनक युक्तियों के साथ दिया करने थे। जिनको सुनकर वे सब बड़ी शान्ति के साथ धपने-ग्रापने पर जाने थे। जिल्हाम पृ० ३७७ में ३७६।

### एक साथ खानगःन

(सेठ हुर्मु ज जी वारशी से मुलतान में प्रश्तीतर-मार्च, १८७८)

स्वामी जी जब मुस्तान में ठहरे हुए थे तो वहां उन्होंने एक व्याख्यान स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों पर दिया था, जिसको समाप्ति पर हर्म् ज जी साहब पारसी ने बेगी के बाग में स्वामी जो से प्रवन किया कि जब आप यह सिद्ध करते हैं कि हम और शाय एक बानि से हैं तो किए आप हमसे खानपात का व्यवहार क्यों नहीं करते ?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि याप लोगों का मुमलमान आदि जातियों से अपवहार होने से हम लोग आप से ऐसा अपवदार नहीं कर सकते परन्तु यदि आप लोग कुछ काल तक आर्थ लोगों में मिलते रहें तो यह बात दूर हो जावेगी। जहां तक एक स्थान पर परस्थर भूठा खाने की बात है उसके दियय में आप ही कहें कि आपस में रेल मिलकार खाने से क्या लाभ है और न खाने में य्या दोर रे सेठ हमेंज जी ने कहा कि रल मिल कर खाने से प्रीति और स्नेह अधिक होता है और परहेज करने से परस्पर विशोध उत्पन्न होता है।

स्वामो जी ने कहा कि प्रारम्यावर्त की नीति के प्रनुसार रल मिलकर खाना जिल्हा है क्योंकि बहुत से संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे के साथ फूठा खाने से या गती पीने से हुक्का पीने से या पास बैठने से तत्काल दूसर पर प्रभाव डालते हैं। (पंडित जसवन्त राय साहब प्रसिम्टेण्ट सर्जन ने उस समय इन रोगों की व्याख्या कर दी)। दूसरे यदि इकट्टा खाने से प्रीति ग्रीर स्नेह प्रधिक होता तो अमीर काबुल बाहे रोम (रोम का राजा) को शहंशाहे इस (क्स का सम्राट्) के भाक-मण के समय सहायता देने से क्यों इन्कार करते ? इसने प्रकट है कि प्रीति ग्रीर स्नेह ग्रिधिक करने के ग्रीर साधन है न कि रल मिल कर खाना। यदि इकट्टा खाने से प्रीति होती तो मसलमान भाई एक दूसरे के साथ कभी भगड़ा न करते जन्निक ग्रवस्था यह है कि वे एक दूसरे के प्राणों के बन्नु वन रहे हैं।

चोटी के लिय कहा कि हिमालयादि शीतप्रधान देशों में पूरे वाल रसने चाहिये। पंजाब में केवल शिला ग्रीर जो शिथक उष्ण देश होती वहाँ बाल पूर्णकृप से मुद्धिवा देवें तो कोई हानि नहीं। (लेखराम पृ०३५२,३६०)

### मांस-भक्षण निषेध

(पंडित कृष्णनारायस्य से मुलतान में प्रश्नोत्तर--मार्च, १८७८)

पंडित कृष्णनारायण वर्णन करते हैं कि जब स्वामी जी मुलवान में थे तो एक बार उनमें मांसमध्यण पर बातनीत हुई। उन्होंने कहा कि मांस खाना वेद के विमद्ध है। उसका खाना अनुचित है। मैंने कहा कि उसके खाने में कोई हानि प्रतीत नहीं होती। उन्होंने उत्तर दिया कि जो प्रमात्मा की आजा है उसके अनु-सार करना लाभदायक होता है। परमात्मा की समस्त आजाएं हमारे लिए जाभदायक हैं। आजा के भंग करने में वह लाभ नो दूर रहा प्रस्युत हाति उठानी पड़ती है।

मैंने फिर निवेदन किया कि मांस खाने से कोई हानि नहीं होती है भीर न इसको अब तक हानि प्रतीत हुई है।

उन्होंने कहा कि परमान्या की खाजाएँ दो प्रकार की है। एक वे जो शरीर के साथ सम्बन्ध रखती हैं, दूसरी वे जिनका सम्बन्ध प्रात्मा के साथ है। यदि किसी खाजा के विश्व जो शरीर से सम्बन्ध रखनी है किया जावे तो कब्द होंगा खीर स्वास्थ्य में अन्तर खातेगा। इसी प्रकार यदि कोई खाजा जिसके पालन ने खानिसक शानित प्राप्त होती है, न मानी जावे तो खाल्या को व वाते प्राप्त नहीं होती हैं जो उसको होनी चाहिए। मांस खाना आत्मा के लिए हानिकर है जो सांसारिक मनुष्यों को प्रतीन नहीं होता है। मांस के खाने वाले को योगिविद्या नहीं आती है और न कोई सिद्धि उसको प्राप्त होती है अर्थात् वह सत्य के विवेक में वंचित रहता है। वेदों का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का विवेक हो इसलिए उसमें निषेच किया गया है। यदि तुमको विश्वास नहीं माता तो परीक्षा करके देख लो। (लेखराम १९०० ३८६)

## मुक्ति-विषय

(पण्डित ठाकुरदत्त जी रईस मुलतान से वार्तालाय—मार्च, १८७८ ई०)

(लेखराम पृष्ठ ३८४)

#### एक साथ खानपान

(पावरी क्लकं साहब 🖩 अमृतसर 📕 प्रश्नोत्तर-- जून, १८७८)

दूसरी वार स्वामी जी १५ मई, सन् १८७६ को अमृतसर गये धौर ११ जांलाई, सन् १८७६ तक वहाँ ठहरे। इसी बीच में एक दिन पादरी क्लक साहब ने स्वामी जी को कहा कि हम धौर आग एक मेज पर खाना खावें। स्वामी जी को कहा कि हम धौर आग एक मेज पर खाना खावें। स्वामी जी ने उत्तर दियाकि सुन्नी और शियामंसलमान और रूसी ■ इंगलैण्ड बाले एक पात्र में खा लेते हैं और तुम और रोमन कैंगोलिक एक मेज पर खा लेते हो पर हृदय से एक दूसरे से बात्र हो फिर आपके केवल मेज पर खाने से हमारी दूसरे धम बालों से किय प्रकार मित्रना हो सकती है? पादरी साहब निरुक्तर हो गये। (लेखराम पृष्ठ ३४६)

#### मद की अवस्था में चिन्तन

(श्री कन्हैयालाल इन्जीनियर रहकी से प्रक्रनोत्तर—२१ जीलाई, १८७८) ''क्या मद की अवस्था में ईश्वर-चिन्तन हो सकता है''

स्वामी जी जिन दिनों रुड़की में थे तो ला॰ कन्हैय्यालाल साहब इञ्जीनियर ने प्रश्न किया कि मद (नशा) की अवस्था में चित्त एकाग्र हो जाना है ग्रीर जिस विषय की ग्रीर चित्त आकृष्ट होता है उसी में डूबा रहता है : इसलिए इस अवस्था में जैसा अच्छा ईश्वर का ध्यान हो सकता है वैसा ग्रन्थ ग्रवस्था में नहीं :

स्वामी जी ने कहा कि मद का नियम ऐसा ही है जैसा कि आप वर्णन करते हैं कि जिस वस्तु का ध्यान चित्त में होना है मनुष्य उसी में दूबा रहता है परन्तु वस्तुओं की वास्तविकता का ठीक ध्यान अनुकूलता से हुआ करता है। जब हम एक बस्तु का ध्यान करते हैं और उसका सम्बन्ध दूसरी वस्तुओं के साथ करके देखते हैं और उस वस्तु और अन्य वस्तुओं में सम्पर्क स्थापित करके देखते हैं नव उस वस्तु का ठीक ध्यान चित्त में प्रकट होता है अन्या उस वस्तु का ध्यान वास्तविकता के विकत प्रकट हुआ करना है और गुणी की गुण की अपेक्षा नहीं रहती। इसिलिये मद की अवस्था में ईदबर का ध्यान भूठा और अवन्युओं के साथ होता है। प्रवनकर्ता को यह उत्तर वहुन अच्छा लगा और पूर्ण सन्तांच हो गया।

ला० साहव स्वयं मद्य नहीं पीते ये प्रस्युत उससे घृगा। करते थे परस्तु लोगों की वर्तमान वांका को स्वयं उपस्थित करके उत्तर मांगा था।

(लेखराम पृ० ६६५)

## बाईबिल की अप्रामाणिकता

(कर्नल मानसल से रुड़की में शास्त्रार्थ-प्रगस्त, १८७८)

एकदिन कर्नल मानसल, धार० ग्राई० साहब बहादुर कमांडिंग धारसर कहकी और कप्तान स्टुग्नर्ट ग्राई० ई० साहब क्वार्टर-मास्टर क्यार्गन में पधारे। स्वामी जी उस समय इक्जील पर व्याख्यान दे रहे थे। कर्नल मानसल ने बहुत क्यान से सुना ग्रीर जिन वातों को नहीं समभने थे उन बातों का कप्ताना से ग्रयं रूपने रहे. परस्तु बांडबिल पर ग्राक्षेप सुनकर कर्नल के चिन्त में कुछ उत्तेजना हुई ग्रीर शंकायें करनी ग्रारम्भ की। देर तक शास्त्रार्थ होता रहा पर उनका उत्तर सुनकर वे मौन हो जाते थे; यहां तक कि शास्त्रार्थ के एक ग्रवसर पर ग्राकर सर्वथा मौन हो गये और बोले कि हम इसका उत्तर कल देगें। परन्तु ग्रगते दिन कप्तान साहब पशारे, कर्नल महोदय नहीं ग्राये ।:(लेखराम पृ० ३०६)

#### अनेक विषय

#### (धर्मरक्षिर्णी सभा भेरठ से प्रक्तोत्तर-सितम्बर, १८७८)

१— हो कि चार धाम स-तपुरी ग्रादि नगर ग्रीर ग्रामों में उन्तत शिलर ग्रीर मन्दिर ग्रीर इनमें देवताशों की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है ग्रीर परम्परा मे पूजा होगी ग्राती है। अब इसमें ग्रास्को भ्रम ग्रीर मन्देह हुग्रा नुना है जो ग्रवस्य सन्देह नहीं तो शृति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजिएगा ग्रीर जो सन्देह नहीं है तो स्थवत कीजियेगा।

्—गंगा जी सव नदिशों से श्रेष्ठ और पूजनीय है इसमें भी प्रमाण दीजिये। और जो सन्देह कुछ हो तो प्रकाशित करें।

६—योर वो धवनार हुए हैं ये कीन हैं और उनका बनानेवाला कीन है, योर पराक्रम उनको किसने दिया अथवा ये समर्थ हैं। प्रवनारों की सी सामर्थ किसी राजः में अथवा और सनुष्य में नहीं भुनी। असाम् अृति स्पृति का होय तो लिकियमा। इति ।

उत्तर गोघ्न दगा योग्य है पत्र द्वारा उत्तर देने में सब्देह सम∓ें यो बले- ♣ व्यर महादेव के मन्दिर में सभा नियत की जावे कि जिसमें सब्यार्थ का निष्यय ग्रीर सब्देह की निवृत्ति होये । इति ।

#### भ्यामी जी के उचर

१ मुक्त को पापाणि प्रमुनियूजन के निषय में सन्देह या अम जदापि
नहीं, प्रत्युन भनी प्रकार निय्चय है कि यह वेदनिरुद्ध है। परन्तु अम साप लोगों
का ठीक है कि जिसके कारण से पापाणाधि मूितयों को स्थानों और मन्दिरों
में स्थानन करके उनका नाम देन या देव की मूित रखते हैं और उनको देव
मानने हैं। निचारणीय बान यह है कि पापाणादि मूितपूजन की शिक्षा न किसी
ऋषि मूित के बचन से भीर न किसी बास्य के उद्धरण से सिद्ध है प्रत्युत सबसे
उसका निष्ध प्रकट है। और न पापाणादि मूित का नाम किसी वेद या बास्य में
देव लिखा है और न किसी ऋषि मूित ने बद्धा जी से नेकर अमिति जूनि नक
सपनी पुण्तकों में देव' का अर्थ पापाणादि मूित लिखा है। केवल परमेटवर, की
पद्धान और नेदमंबादि का नाम देव है जो कि दिख्य गुणों से युक्त है। पापान
नादि मूित का नाम देव पदापि नहीं नो किर बनलाइए कि आपका ऐसा नानना

किस रीति से ठीक है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर की पाषाणादि की सूर्ति बना-कर उपासना करना तो बेदों के अनुसार कि जिन पर हमारा धर्म पूर्णतया निर्भर करता है, निषिद्ध और विरुद्ध है जैसा कि यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के तीसरे मंत्र से प्रकट है।

#### न तस्य श्रितमास्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥

इस मन्त्र का द्रार्थ यह है। परमेश्वर की प्रतिमा सर्थात् सदश उदाहरण, नाप का साधन या प्रतिबिम्ब जिसको चित्र कहते हैं किसी प्रकार नहीं। उसकी प्राज्ञा का ठीक-ठीक पालन और सत्यभाषणादि कमें का करना जो उत्तम की तियों का हेतु है, उसके नाम का स्मरण कहाता है। वही परमेश्वर ते अवाले सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है। माता-गिता के संयोग से न उत्पत्त हुआ घीर न होगा। इसी से यह प्रार्थना है कि परमात्मन्! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर।

परमेश्वर का न उदाहरए। है, न साहश्य है और न उसका प्रतिविभ्व या चित्र है और न हो सकता है तो फिर परमेश्वर की पाषाणादि मूर्ति बनाना भीय उसको परमेश्वर मानना और उसकी उपासना करना किस प्रकार सिद्ध हुआ। यह सब प्रज्ञान का फल है और कुछ नहीं प्रत्युत वेद में तो केवल एक निराकार परमेश्वर की उपासना को शिक्षा और प्रन्य की उपासना का निषेध है। फिर बलवाइये कि पचासों और सैकड़ों देवताओं की उपासना किस प्रमाण से ठीक है। बहुत से मन्त्रों में से दो वेदमन्त्र उपासना विषय के प्रपत्नी बात के समर्थन में यहां लिखता है—

## प्रथम मन्त्र--"हिरच्यगर्भः समवर्तताग्रे" ग्रादि ।

इस मन्त्र का अभिप्राय यह है—हिर्ण्यगा जा परमेश्वर है वही एक मृष्टि के पूर्व वर्त्तमान था, वही इस जगन् का स्वाभी है और वही पृथ्वी से लेकर सूर्यादि तक सब जगन् को रचकर उसका धारण कर रहा है। उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की हम उपासना करे, और की नहीं। यह ऋग्वेद क साठवें अध्याग सातवें अप्टक और तीसरे वर्ग का पहला मन्त है।

#### दूसरा मन्त्र—"ग्रन्थन्तमः प्रविशन्ति" आदि ।

यह यजुर्बेद के वालीसवें अध्याय का नववां सन्त्र का अर्थ यह है—जो मनुष्य कभी न उत्पन्न होने वाले अनादि जड़क्य कारण की उपासना करते हैं वे अविद्यादि दुःखरूप अन्धकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य संयोग से उत्पत्न हुए पृथ्वी विकार-रूप कार्यों में उदासना भाव से मन करते हैं, वे कारण की उपासना करने वाले मनुष्य में भी श्रिधिक महाक्वेशों को प्राप्त होते हैं। इसमें स्वय्टतया सिद्ध है कि मनुष्यों की उक्त कारण श्रीर क्रार्य प्रथित उपयंक्त सामग्री और उससे बनी या उत्पन्न होने वाली वस्तुश्रों और पाषाग्यादि मूर्ति की उपासना नहीं करनी चाहिये और केवल एक पूर्णब्रह्म परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है।

युक्ति द्वारा देखने से भी पाषागादि मूर्तिपूजन उचित नहीं हो सकता है क्यों कि यदि यह कहा जाये कि हम पाचागादि की मूर्ति में देव की भावना करते हैं, कुछ उसकी पापागादि नहीं मानते तो प्रथम तो यह बतलाइये कि भावना सच्ची है या भूठी । यदि सच्ची है तो भूख की भावना करने वालों को दृःस क्यों होता है प्रधान् 🞟 संसार में सब मुख की भावना करते हैं और दुःख की भावना कोई नहीं करता फिर उसको दुःख क्यों होता है घौर सुख ही मुख क्यों नहीं होता ? और इसी प्रकार पानी में दूध की और मिट्टी में मिश्री की भावना कर देखो । यदि भावना सस्य है तो ये वस्तुएँ भी भावना करने से वैसी ही हो जावेंगी और यदिन होवें तो भावना से पाषागादि सूर्ति भी देव नहीं हो सकती। ग्रौर यदि यह कहा जावे कि भावना भूठी 🛢 तो धापका मानना धीर करना भूठ हो लिया। धौर यदि यह कही कि वृंकि परमेश्वर सब में ब्यापक है इसलिये पापाणादि मूर्तियों में भी ब्यापक है तो यह सापकी बहुत बड़ी भूल है कि आप लोग चन्दन और पुष्पादि लेकर मूनियों पर चढ़ाते हैं। क्या चरदन और फूल 🖩 परमेश्वर व्यापक नहीं ? और इसके अनिरिक्त सपन ही में परमेश्दर को ब्यापक क्यों नहीं मानते, पाषागादि मूर्नियों को क्यों शिर नकाने हो ? जब परमेञ्चर व्यापक है और आप भी व्यापक मानने हैं तो केवल पापाणादि मुनियों ही में बयों व्यापक मानकर उसकी उपासना करते हो। इस दशा में तो केवल एक वस्तु में परमेश्वर को व्यापक मानकर उसकी व्यापकता को छोटा करने हो । यदि यह कहा जावे कि मूर्तिपूजन अजाती सनुष्यों के ब्रह्म के पहचानने के लिये एक साधन बना रखा है तो यह बात भी बुद्धि और युक्ति से पूर्णतया दूर है क्योंकि गुगा गुगी स और गुगा प्राप्त करने के सावनों से मिलना है। जड़ पदार्थ ग्रीर ऐसे साधनों से कभी गुण नहीं मिल सकता है, इसलिये पाषामादि मूर्तिपूजन से तो दिन-प्रतिदिन बुद्धि पत्थर होती जायेगी। ब्रह्म के पहचानने की तो बात ही क्या है और दूसरे आपके इस कथन से प्रापका पहलाकथन भावनाका भी भूठ हो गया क्योंकि जब श्रज्ञानी लोग ब्रह्म को 💠 नहीं जान सकते हैं तो वे केवल यापाणादि मूर्ति को परमेश्वर जानेंगे न कि पर-मेक्तर को पत्थर से पृथक और पत्थर में व्यापक जानेंगे। ग्रीर यदि यह

कही कि हम पाषाणादि मूर्ति में प्राणाप्रतिष्ठा करके प्राण् डाल देते हैं किर वह मूर्ति जड़ नहीं रहती है तो यह बात वित्कुल मूर्यंता की है क्यों कि पाषाणादि मूर्ति में कभी प्राण्प्रतिष्ठा से प्राण् आते नहीं देखे और न जीव के लक्षण तथा कमं कभी मूर्ति में दिख्यों वर हुए। और यदि आदके कथनानुसार यह मान भी लिया जाये कि प्राण्प्रतिष्ठा से पाषाणादि मूर्तियों में जान भी पड़ जाती है तो किर आप मृतक को जीवित क्यों नहीं कर नेते हैं। मृतक शरीर में तो श्वास के आने के लिये खिद्र भी होते हैं परन्तु पाषाणादि मूर्तियों में कुछ भी नहीं होता है और यह जो आपने लिखा है कि पाषाणादि मूर्तिपूजन परम्परा से चला आता है तो यह केवल भ्रम और अविद्या का फल है। विचार तो की क्यों कि यदि पाषाणादि मूर्तिपूजन सनातन है तो वेदों में उसकी शिक्षा होनी चाहिये क्योंकि वेद सनातन हैं और जब वेदों में उसकी शिक्षा नहीं तो पाषाणादि मूर्तिपूजन भी सनातन नहीं है। मिरदर और घामादि के विपय में तो आपने लिखा है ये सब पाषणणादि मूर्तिपूजन के सहायक हैं। जबकि पाषाणादि मूर्तिपूजन ही वेदिव स्व भी भूठ सिद्ध हो लिया तो उनकी क्या बात है !

२---- प्रदास तो प्रदन आपकाविचित्र प्रकार काहै उसकी विधेपता उसके वाक्य ने ही प्रकट है. जिलने या कहने में नहीं ग्रासकती। साप पूछते हैं कि संबादी के सब नदियों में पूजनीय और श्रेष्ठ होने में क्या प्रमाण है ? इससे विदित हुछ। कि या ना गगा जो ग्रापकी देष्टि में श्रेष्ठ ग्रीर पूजनीय नहीं ग्रीर यदि श्रेंट और पूजनीय भी हैं तो आद इसका प्रमास्त नहीं दे सकते हैं अन्यथा इस बात का मुक्तसे पूछना क्या ग्रावच्यकथा। 🚃 इतना प्रश्न जो शेष रहा कि यदि गंगाजी के पूजनीय भीर श्रेष्ठ होने में कुछ सन्देह है तो प्रकट करी। इसका उत्तर है कि सुभको इस बात में किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं, प्रस्युत में निश्चय करके गंगाजीको श्रोष्ठ मानता 🚪 क्यों कि प्रौर किसी नदी का ऐसा उत्तम और गुणसहित जल नहीं 🛮 परन्तु गंगाओं को मुक्ति देने और पाप खुड़ाने का साधन नहीं मान सकता हूँ। भलीशांति समक्र लो कि पाप भीर पुण्य जितना किया जाता है उससे एक कण न घट सकता है और न वढ़ सकता है। स्रौर जब गंगाजी के स्नान से मुक्ति प्राप्त हुई या पाप खूट गंगे तो फिर सत्य-धर्म ग्रार उसम कर्म करना. परमेश्वर की श्राज्ञा में चर्ता और उसकी स्त्रुति ग्रीर उपासना करना विल्कुल ध्यर्थं है क्योंकि जब एक की असरलता से मिल सकती है तो फिर कठिन मार्ग की क्यों चलिये। वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं भी गंगाजी के स्नान का माहातम्य मुक्तिदायक होते में नहीं लिखा है और यदि कहो कि तीर्थादि नाम तो वेद ग्रीर धर्मशास्त्रों में लिखे हैं तो यह केवल धपस की भूल है। वेदादि सत्यशास्त्रों में बंदों के पढ़ने, धर्म के अनुष्ठान यार सत्य के

यहण श्रीर असत्य के त्याग का नाम तीर्य लिखा है क्योंकि इन साधनों से ही मनुष्य दु:प्यसागर से नरकर मुक्ति पा सकता है। देखिये प्रथम तो मनु जी महाराज ने मनुस्तृति के पांचवें ग्रध्याय के नववें इलोक में लिखा है—

'अद्भिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सस्येन शुध्यति । विद्यातयोभ्यां मूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥

इसका गर्थ यह है--जल से शरीर की शुद्धि, सत्य में मन की जुद्धि, विद्या और तर से जीवारमा की शुद्धि और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है।

दूसरे छान्दोग्योपनिषद् का यह वचन है-

## "प्रहिसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेन्यः।"

इसका प्रथं यह है. — मनुष्यों को इस सीथं का स्थन करना उचित है कि प्रपने मन से वरभाव को छोड़कर सबके मुख देने में प्रवृत्त रहें और संसारी व्यवहार के बर्नाव में किसी को दुःखान देवें। इसके अनिरिक्त और कोई नीथं नहीं है।

यत्र समक्त नेना चाहिये कि नश्यकास्त्रीं तथा अन्य युक्तियों के अनुसार गंगा कभी मुक्तिदायक नहीं हो सकती।

३ -- आर्थ जिनको परमेश्वरका अवतार कहते 🖁 ये महाउत्तम पुरुष थे, परमेश्वर की आज्ञा में चलते थे, सत्य धर्म और त्यायादि गुर्गों सहित थे, बेदादि सत्यशस्त्रों के पूर्ण जानने वाले थे। **याजतक कोई सौर ऐसा हुना भौर न** है परन्तु माय जो इन उत्तम पुरुषों को परमेश्वर का सवतार मानते हो यह मापकी भ्रान्ति है। भला परमेश्वर का कभी सक्तार हो सकता है ? वह नो ग्रजर ग्रौर अमर है। जब उसका धवनार हुआ तो उसका यह गुण जाता रहा। इसके आतिरिक्त जब परमेश्वर ज्यापक सौर सर्वत्र विद्यमान है तो उसका एक शरोर में आना क्योंकर हो सकता है और यदि कहो कि परमेश्वर प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है तो यह मत्य है परन्तु यह नहीं कि केवल एक मनुष्य और एक स्थान में है और औरों में नहीं। इसके अतिरिक्त पर-मेरवर को जन्म लेने की क्या आवस्यकका है ? यदि आप कहें कि रादमा और र्कसादिका विना प्रवतार लियं परमेश्वर कैसे मार सकता था तो यह ग्राप्का कहन। अत्यत्न अशुद्ध है। क्यांकि जब वह निराकार परमेश्वर विना गरीर के सब जगत्का पावन और घारण कर रहा है और विना शरीर के जगन्का प्रलय भी कर सकता है तो उसको विना शरीर के कंसादि एक-दो मनुष्य का मारना क्या कठिन था? ग्रीर जो यह बात ग्राप पूछते हैं कि इन ग्रवतारों का वनानेवाला कौन है स्रीर किसने इसकी पराक्रम दिया स्रथवा ये स्वयं समर्थ थे।

इसका उत्तर अरयन्त सरल और स्पष्ट है। सबका बनाने वाला और पराक्रम देनवाला परमेश्वर है। उसके अतिरिक्त और कोई बनाने और पराक्रम देने वाला नहीं हो सकता। परन्तु आपके प्रश्न से प्रकट होता है कि आपकी दृष्ट में कदाचिद कोई और भी परमेश्वर के अतिरिक्त बनाने और पराक्रम देनेवाला है। अपने आप तो न कोई समर्थ हुआ और न है और न होगा। यह जो आप प्रश्न करते हैं कि उन अवतारों की सी सामर्थ और किसी राजा अथवा मनुष्य में क्यों नहीं हुई, यह आपका कहना तो बिल्कुल अपर्य में क्योंकि जिसमें जैसे गुए होते हैं वैसी उसमें सामर्थ होती है और जैसी जिसमें सामर्थ है वैसे ही उसमें गुए होते हैं। आजकल बहुत से ऐसे मनुष्य है कि बिल्कुल कर्यहीन और अज्ञानी है और बहुत से ऐसे विद्वान सामर्थ है कि बिल्कुल कर्यहीन और अज्ञानी है और बहुत से ऐसे विद्वान सामर्थ और पराक्रम वाले हैं कि हजारों में और कोई उनके समान नहीं तो क्या इस कारण से उन सामर्थ नाले मनुष्यों को परमेश्वर का अवतार होने का आपने क्या बिद्या प्रमाण सोच रखा है। किसी ने सस्य कहा है—

'त्रत्येक की विचारशक्ति असकी सामध्यं के बनुसार होती है।"

परन्तु बड़े दुःखकी बात है कि झाप लोग यद्यपि रामचन्द्र जी और श्रीकृष्णादि उत्तम पुरुषों को परमेश्वर का भवतार मानते हो फिर भी अन की परले सिरे की निस्दा और बुराई करने से संलग्न रहते हो। नगर-नगर और गलो-गली में उनकी पाषागादिकी मूर्ति बनवाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है ग्रीर पैने-पैसे के लिये सर्वसाधारण के सामने उनके हाथ फैलवाये जाने हैं। जब धनवान् अथवा साहकार शिवालयया मन्दिर 🖩 ग्राते हैं या पुत्रारो जी स्वयं उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि मेठ जी ! झाज तो सारायण भूखे हैं, राधाकुष्ण जी को कल रात से वालभोग भी नहीं मिला है। इन दिनों की नीता-शम जो को प्रशादी की ही कठिनाई पड़ रही है। सर्दी के कपड़े नारायसा क पास नहीं 🖥 ग्रीर शीतकाल शिर पर ग्रा गया है। पुराने कपड़े सीताराम जी के तो कोई दुख्ट चुरा ले गया, उसी दिन से हम सीताराम जी को तालीक जी में वन्द रखते हैं, नहीं तो उनको भी कुशलना नहीं थी । भौर यदि किसी रहेस या श्रनदान् की ग्रोर से शिवालय या मन्दिर का मासिक व्ययदि नियम हुआ तो पुजारी जी या बाबा जी जब कहीं बैठे होते हैं तो अपनी भूठी प्रेमभक्ति की जताने के लिये कहते हैं कि लो यजमान । हमको जाने दो. थव हमारे साता-राम जी या राधाकृष्णा जी भूखे होंगे और जब हम जावेंगे भी उतका भोजन मिलेगा ग्रन्यया भूसे बन्द रहेंगे। ग्रब देखिये रामजीलाको बनवाका किसः प्रकार द्वाप लोग ग्रपने उत्तम पुरुषों की नक्कल वनवाते ग्रीर कितनी उनकी

निन्दा कराते हो और सन्य मतवालों को उन पर हॅसवाते हो सीर उनका सप-मान कराने हो । इस लोला का तो कुछ वर्णन ही नहीं, देखो प्रायः लोग क्या धनवात क्या रईस, क्या दुकानदार और क्या श्रमिकादि, सब इस रास की सभा में एकत्रित होते हैं और रास देख-देख बत्यन्त प्रसन्त होते हैं। कोई कहता है कि अध्याजी अच्छा नाचते हैं, कोई कहता है राधाजी वड़ी शोभा-वान हैं. कोई कन्हैं या जी के गाने पर प्रसन्त हो रहा है, कोई राधा जी की मूर्ति पर मोहित और लट्टू है अस्थन्त प्रेमभिन्त प्रकट कर रहा है। कोई आहता है बाह ! बाह<sup>ा</sup> साक्षान् राघाकृष्ण जी ही ग्रागये हैं। इन्हीं कस्हैय्या जी ने हजारों गोषियों के साथ भोगविलास किया है, १६०० रानियां रखी है, बहुत रूप माखन चुराकर लाया है, नहाते हुए नंगी स्थियों के कपड़े तक चुरा लिये हैं और उनको पहरों नग्न मामने खड़ा रखा है। अधिक और कहाँ तक तुम्हारी वानों का वर्णन करूँ। अव लज्जा भी रोकती है और बुद्धि भी ग्राज्ञा नहीं देती परन्तु लेद, लाख बार खेर कि आप लोग अपने देश के ऐसे-ऐसे राजा, महाराजों को जो हजरों-पास्त्रों पर शासन करते थे और उनका पालन तथा सहत्रता करते थे। और ऐसे उत्तम पुरुषों को जो समस्त प्रायु परमेवकर की प्राज्ञा में रहे सन्धवादिना. सदाचार श्रीर धर्म के कामों में ग्रहितीय हुए, उनको खाने, कपड़े का भिक्षक बनाने हो, ग्रथमीं, व्यभिचारी, तमाश्रधीन ग्रीर कोर ठह-राये हो । और केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि और मनोरंजन के लिये उनकी अप-कीर्ति करते भीर कराते हो। भीर उनके विषय में ऐसी भूठी कहानियां कि जिनका प्रमागा किसी पुस्तक या इतिहास से प्राप्त नहीं हो सकता, अपने मन से बना-बनाकर वर्णन करने हो ग्रीर फिर ग्रपने ग्रापको उनका भन्त, गुएरगम्बक और प्रशंसक समभते हो । हाय, हाय, इन बातों के वर्णन से मन पर इतनः सोक और हु:स्व का भार है कि ग्रधिक वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं। इसलिये उसी पर संतीप करता है और प्रपने इस कथन के समर्थन कि पर-मेश्वर का ग्रवतार किसी ग्रवस्था में नहीं हो सकता है दो वेदमन्त्र कहता है। पहला अजुर्वेद के चालीसबें प्रव्याय का ब्राठवां मन्त्र है ग्रीर दूसरा यजुर्वेद के ३१ वं लध्याय का पहला मन्त्र है—

न पर्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीको परिभूः स्थयमभूर्याभातस्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाक्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

उस मन्त्र का अर्थ यह है परमेश्वर सब में व्यापक और अनस्त पराक्रम-वाला है वह सब अकार के शरीर से रहित है कटने, जलने आदि रोगों से परे हैं, नाड़ी आदि के बन्धन से पृथक् है। सब दोखों से रहित और सब पापों से न्यारा है। सबका जानने वाला, सबके मन का साक्षी, सबसे थे रठ और अनादि है। वही परमेश्वर अपनी प्रजाको वेद के द्वारा अन्तर्यामी रूप से व्यवहारों का उप-देश करता है।

> सहस्रक्षोर्वा पुरुषः सहस्रकः सहस्रपात् । स भूमि सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठह्शांगुलम् ॥

इस मन्त्र का मर्थ यह है परमेश्वर तीन! प्रकार के जगत् (मर्थात् भूतः भिवश्य ग्रीर वर्तमान) को रचता है, उससे भिन्न दूसरा ग्रीर कोई जगत् का रचने वाला नहीं है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है। मोक्ष भी परमेश्वर को ही कृपा से मिलता है। पृथिकी ग्राद जगत् परमेश्वर के व्यापक होने से स्थित हैं भीर वह परमेश्वर इन वस्तुगों से पृथक् भी है क्योंकि उसमें जन्मादि व्यवहार नहीं। वह ग्रपने सामध्यं से सब जगत् को उत्पन्न करता है भीर ग्राप कभी जन्म नहीं लिता है।

श्रव भली प्रकार सिद्ध हो गया कि वेद और बुद्धिपूर्वक युक्तियों के प्रमुसार परमेश्वर का ग्रवतार किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इति ।

नोट-उपर्वत प्रश्न धर्मरिक्षणी सभा मेरठ की ग्रोर से स्वामी जी महा-राज से उस समय पूछे गये जब वे ५ सिनम्बर, सन् १८७६ से लाव रामसरनदास माहव रईस, मेरठ, के सकान पर उनके अनुरोध से व्याख्यान दे रहे थे। १० सिनम्बर को सभा समाप्ति के समय सभा ने यह घोषणा की गई कि समस्त ग्राय हुए प्रश्नों विज्ञतर कन से दिये जाने ग्रारम्भ होंगे। जिन सक्जनों ने प्रश्न किये हैं वे कल के दिन से सभा में ग्राकर उत्तर सुन लें ग्रीर जिस किसी को उत्तरों के लिखने की इच्छा हो वह उसी सगय लेखबढ़ कर लें। इस घोषणा के ग्रनुसार जीन दिन में समस्त प्रश्नों के उत्तर स्वाभी जो ने सभा में दे दिये।

(लेखराम पृ० ४०१, ४०६)

## मेरठ में शास्त्रार्थ के नियम

सितम्बर, १८७८

१—उभय पक्ष से निक्नालिखित १२ सज्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये जायें, यदि वे स्वीकार करें।

यहां १२ सज्जनों के नाम थे।

२—इनमें से एक सज्जन और यदि सम्भव हो तो मातहत जज माहत्र प्रबन्धक सभा के सभापति नियत किये जायें।

३—प्रवन्धकों के स्रतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर एक ग्रोर स पचास-पचास से स्रधिक न हो तो श्रच्छा है। ४--- उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जादे उतने ही टिकट द्यपदाकर ग्राधे-ग्राधे हरेक पक्ष को दिये जावें।

५—हर एक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रक्षे और सब प्रकार से उनका उत्तरदाना रहे ।

६—हर एक पक्ष की धोर से योग्य पण्डितों को संख्यादस से झिथिक न हो, कम का स्रधिकार है।

७--- उभयपक्ष में से केवल एक ही पण्डित सभा में भाषण करे ग्रर्थात् एक भार से स्वामी दयानन्द ग्रीर दूसरी भार से पण्डित श्रीगोपाल ।

च—इस सभा में हर विषय का सण्डन-मण्डन बढ़ों के प्रमाण ही से किया जावे ।

६—वेदमन्त्रों के अयों के निब्द्य के लिए बद्या जो से जीमिन जी तक के प्रत्यों की, जिसे दोनों पक्ष मानने हैं. साओ देनी होगो जिनका व्योरा इस प्रकार है—

ऐतरिय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा करूप, व्याकरण, निरुक्त, निष्ठण्डु, छन्द, ज्यातिय, पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांस्य, वेदान्त, प्रायुर्वेद, गान्धवंत्रेद सर्वद सादि।

१०-- विदित रहे कि ऐतरेय **साहाण** से लेकर धर्यवेदादि **व्या परियों और** सुनियों की ही साक्षीधार प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेदिकड़ होगा तो दोनों पक्ष **उसको स्वीकार न करेंगे**।

११--- उभयपक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टि-क्र न धौर मत्य धर्म संयुक्त भाषण् करना तथा मानना होगा।

१२— इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपान ग्रांट राग प्रदर्शन करे उसे सहस्र ब्रह्महत्या का पाप होगा।

्३—यतः बहुत बड़ी बात केचल एक पापासादि मूर्तिपूजन ही है, इस लिए इस सभा में मूर्तिपूजन का खण्डन और मण्डन होगा और यदि बेदों की रीति से पण्डित जी पापासादि मूर्तिपूजन का मण्डन कर देवे तो पण्डित जी की सब बातों भी सच्ची समझी जावेंगी और स्वामी जी मूर्तिपूजन का खण्डन को छोड़ मूर्तिपूजन स्वीकार कर लेवेंगे और जो स्वामी जी वेदों के प्रमाण से पापासादि अमूर्तिपूजन का खण्डन कर देवें तो स्वामी जी की और बातों भी सच्ची समझी जावेगी और पण्डित जी उसी समय से मूर्तिपूजन छोड़कण मूर्तिपूजन का खण्डन स्वीकार कर लेवें। ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा। १४—उभयपक्ष से प्रश्नोत्तर लिखित होने चाहिये प्रयात् हर एक प्रश्न मौखिक किया जावे और तत्क्षण लिख दिया जावे। बल्कि जहां तक सम्भव हो बक्ता का एक एक शब्द लिखा जावे।

हर एक प्रश्न के लिये पांच मिनट ग्रांर हर एक उत्तर के लिए पन्द्रह मिनट नियत हों ग्रोर नियत समय की कमी का श्रियकार है, परन्तु ग्रिथिक समय का नहीं।

१५—सभा में स्वामी जी पण्डित जी तथा अन्य पुरुषों की भोर से आपस में कोई कठोर भाषण न हो, प्रत्युत चत्यन्त सम्यना और नम्नता से सत्यासत्य का निश्वय करें।

१६—सभाका समय ६ वजे सयंकाल से नौवजे राजि तक रहे तो उत्तम है।

१७--- प्रश्नोत्तर के लिखने के लिए तीन लेखक नियत होने चाहिए और प्रश्नेक लेख पर मिलान करने के परचान प्रतिदिन दोनों पक्षों के हस्ताक्ष र होकर एक-एक प्रति हर पक्ष को दी जाने और [एक] प्रति नक्स में वन्द करके उस पर उभयपक्ष और सभापति का नाला लगाकर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पाने खीर आवश्यक्षना के समय काम प्राने।

१८-सभास्थल सब प्रवन्थकों की सम्मति के प्रमुखार नियत होग।।

१६—जम्मू घौर काकी घादि स्थानों के पण्डितों की सम्मित के उत्तर इस सभा के निर्माय का निर्भार न होना चाहिए क्योंक यह स्थान सूर्तिपूजा के घर है गीर यहां इस विषय में पण्डितों से शास्त्रार्थ भी हो चुका है। इसलिए उपर्युक्त वेद-शास्त्रादि जिनमें हर त्रिपण की विषद ब्याख्या की गई है मध्यस्थ घौर साक्षी के लिए पर्याप्त हैं। हा यह अधिकार है कि यदि दूसरे पक्ष को कुछ सन्देह व संशय हो तो ग्राज १७ तारीख सितम्बर, सन १६७६ से दो दिन के भीतर उपर्युक्त स्थानों व ग्रस्य जगह से उस पण्डित से जो उसकी सम्मित्त में उत्तम ग्रीर थं छ हो ग्राने जाने के विषय में नार द्वारा जानचीन करके स्थिर कर ले वा प्रवन्ध करलें और ग्राज से छः दिन के भीतर ग्रर्थात् २२ सितम्बर, रिववार के दिन तक उसे यहां बुला लेवें। यदि दूसरे पक्ष को ग्रीर में इस ग्रन्तर में उचित प्रवन्ध न हो वा विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पक्ष की सभी वाने कच्ची और ग्राधार-युग्य समभी जावेंगी भीर स्वामी जी इस ग्रन्तर में कहीं चले जावें वा इस लेख से वद्ध न रहे तो उनकी बात कच्ची भीर ग्राधारयुग्य समभी जावेंगी।

२०-दोनों पक्षों को सभा में वे सब पुस्तकें, जिनका वे प्रमाग दे सभा के

समय ग्रंपने साथ लानी चाहियाँ। उभयपक्ष को विना ग्रसली पुस्तकों के मौखिक साक्षी स्वीकारन होगी।

स्निम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु सागे कोई कठिनता न हो इस बात को दृष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलिन किया गया । लिखा हुसा १७ सिनम्बर, सन् १८७८ का ।

१य—सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोई उत्तर न भेजा परन्तु पण्डित श्रीगोपाल की झोर से कुछ नियम इन नियमों के परिवर्तन में महाराज के पास आये।

पं० श्रीगोपाल जी ने स्वामी जो के प्रस्तावित नियमों में निम्नलिखित परि-वर्तन करके भेजे थे—

१—प्रवन्धकों में द नाम भीर बढ़ाए जावें भीर उन्हें प्रवन्धक सभा और निदचयकर्ता सनातन धर्म लिखना चाहिये।

२—मध्यस्य प्रवश्य होना चाहिए और साहब कलक्टर जिला बुलन्दशहर संस्कृतश्च हैं, मध्यस्थ हों।

३ — उपस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या सीमित करने भीर टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं।

४—भूठ सच को विना पक्षपात प्रकट करने के लिए मध्यस्य होना आव-स्यक है जब कि आप कहते हैं कि ग्रन्थों में देदविषद वाक्य होगा तो उसका प्रमाग न माना जावेगा।

प्रसमय चार बजे से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रक्त ग्रीर १४ मिनट उत्तर लिखने के लिए अपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिए।

६—दो दिन में बाहर के पण्डितों का ग्राना ग्रसम्भव है, ग्रतः उन्हें लाने के लिये मनुष्य भेजना पड़ेगा और जब तक वे न ग्रावें ग्रापको यहां ही ठहरना होगा। यदि इसे स्वीकार न करें तो किसी वेद ग्रीय उभयपक्ष स्वीकृत ग्रन्थों के जानने वाले विद्वान् को मध्यस्य बनावें। विना मध्यस्य के सभा का पूरा-पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता।

१८ सितम्बर की महाराज ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र लाला किशन-सहाय के पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निर्णय करना चाहते हैं तो आप नियम के अनुसार कार्य कीजिये, हम उनसे बद्ध हैं। इसके उत्तर में एक पत्र विना हस्ताक्षरों के लाला किशनसहाय के दाम से आया जिसमें लिखा था कि पण्डितों की बातों से ज्ञात हुआ कि स्राप वेदविरुद्ध उपदेश करते हैं सौर कुछ अनुचित

शब्द महाराज के विषय में लिखे थे।

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि बापको वेदों संधनभिज्ञ पण्डितों के कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम हो यदि आप उचित समभें तो मैं शपने दो विद्यार्थियों को ग्रापके यहां सभा में भेज दूं और वे यदि पाप अनुमति दें तो मापके पण्डितों से देद दिषय हु कुछ प्रश्न करें, तब मापको पण्डितों की अपवस्था ज्ञात हो अध्येगो । यदि भापको यह स्वीकार न हो तो भाप कृपापूर्वक मेरे निवास स्थान पर अर्थात् बाबू छेदीलाल के गृह पर पधारे और सब शंकु आं को निवृत्त कर लेवें। इसका उत्तर तो ग्राया, परन्तु उस पर प्रेपकों के हस्ताक्षर न थे। उसका सार यह था कि झार वेद विल्कुल नहीं जानते मीर मार्ग भूले हुए हैं भीर हमारे पण्डित विद्वान हैं। हमें हमारे पण्डित यथा पण्डित थीधर कहते और जिसते हैं कि जब तक आप अपना वर्ण और आश्रम सिद्ध न कर देवेंगे तब तक हमें ग्रापके पास नहीं ग्राना चाहिए भीर न पण्डितों को ग्रापसे संभाषण करना चाहिये।

बाद तो शास्त्रार्थ स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भांडा फूट गया। सनानन-धर्म-रक्षिणी सभा ने जो शास्त्रार्थं के लिए इतना धाडम्बर रची, वह दिशाने मात्र की था। भला इसके भी कोई मर्थ थे कि महाराज तो वार-वार कहें कि लाला किशनसहाय के हस्ताझरों का पत्र लाग्नो परम्तु लाला साहब अपने नाम से पत्र तो भिजवाते हैं परन्तु उन पर हस्ताक्षर नहीं करते भौर भन्त तक किसी पत्र पर उन्होंने हस्तक्षर किये ही नहीं।

(देवेन्द्रनाथ २ । २१७, लेखराम पु० ४१३ से ४१७)

#### अनेक विषय

(धर्मसभा 🖩 फर्यं साधाद में प्रदेशोत्तर-- प्रक्तूबर, १८७८)

दयानन्द सरस्वती के पास यह प्रक्रन धर्मसभा फर्ड खावाद की घोर से भेजे जाते हैं कि आप्त ग्रन्थों के प्रमाल से इन प्रश्नों का उत्तर पत्र द्वारा धर्मसमा के पास भेज दें। भीर यह भी विदित रहे कि धर्मसभा के सभासदों ने यह संकल्प कर लिया है कि यदि आप इन प्रध्नों के उत्तर पत्र हारा प्रमाण सहित न देवेंगे तो यह समका जावेगा कि आपने अपना मत ग्राधुनिक मान लिया । ग्रीर एक प्रति इन प्रश्नों की प्रापकी मतानुषायी सभाओं में भौर प्रमरीका के सज्जनों पास मेजी जावेगी भौर देशी भौर अंग्रेजी पत्रों में मुद्रित की जायेगी । इन प्रक्तों पर चौदह व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे कि जिनके नाम "भारत सुदशा प्रवर्तक" पत्रिका 🖩 लिखे हैं।

#### विज्ञापन का उचर

जो ग्राप लोगों को शास्त्र प्रयाण सहित उत्तर ग्रंपेक्षित था तो इतने पंडितों में से कोई एक भी तो कुछ पंडिताई दिखलाता। ग्रापके तो प्रश्न सबके सब ग्रंड-वंड गास्त्रविषद्ध यहाँ तक कि भाषारीति से भी शुद्ध नहीं हैं। ऐसों का उत्तर प्रमाणसहित मांगना मानों गाजरों की तुला देकर तुरन्त विमान की मार्ग परीक्षा करना है। शास्त्रोक्त उत्तर शास्त्रजों को ही मिलते हैं क्योंकि वे इन वचनों को समभ सकते हैं। तुम्हारे ग्रागे शास्त्रोक्त वचन लिखना ऐसा है जैसा कि गंवार मनुष्यों के ग्रागे रत्नों की येलियां खोल देनी। वास्तव में तुम्हारा एक भी प्रश्न उत्तर देने के योग्य न था तथापि हमने ''तुष्यतु दुजंनः'' इस न्याय से सबका उत्तर शास्त्रोक्त प्रमाण सहित दिया है। समभा जाये ती समझ लो।

नोट—उपर्युक्त २५ प्रदन ६ शक्तूबर, सन् १८७६ को शाम के समय पंडितों ने स्वामी जी के पास भेजे। वास्तव 🖩 उस समय स्वामी जी को उन प्रदनों के सुनने तक का भी समय न था परन्तु उन लीगों के अपने से मुनते ही उसी समय उनका उत्तर देना आरम्भ किया और उनसे लिख लेने को कहा परन्तु वे न लिख सके।

७ अक्तूबर, सन् १८७८ को बहुत से आर्थ सभासदों ने शाम के समय प्रार्थना करके उन प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी में लिखका लिये और स्वामी जी के चले जाने के परचान् गुळ करके १२ सक्तूबर, सन् १८७८ को प्रार्थसमान में सुनाये तत्परचान् के उत्तर पोप लोगों के पास भेज दिये ।

## फर्न खाबाद के परिस्तों से प्रश्नोचर

पहला प्रका— ग्राप्त ग्रन्थों ग्राचीन वेदादिक सत्यशास्त्रों के ग्रनुसार परिवाजकों ग्राचीन संस्थासियों के धर्म क्या हैं। वेदों के ग्रनुसार उनको यानों ग्राचीत् सवारियों पर चढ़ना भौर ध्म्न ग्राचीत् हुक्का ग्रादि पीना योग्य है या नहीं ?

उत्तर—वेदादि शास्त्रों में विद्वान् होकर वेदानुकुल सत्य आस्त्रोक्षत रीति से पक्षपात, शोक, बैर, ग्रविद्या, हठ. दुराग्रह स्वार्थसम्भन, निन्दा-स्तुति, मान, ग्रवमान, क्रोधादि दोषों से रहित हो स्वपरीआपूर्वक सरणायस्य निद्चय करके सर्वत्र-भ्रमग्रपूर्वक सर्वथा सत्यग्रहण ग्रसत्य परित्याग से सब मनुष्यों की आरी-रिक, ग्रात्मिक श्रीर साणाजिक उन्तति, ग्रासन के साधन, सत्यविद्या, सनातन धर्म, स्वपृद्धार्थयुक्त करके व्यावहारिक ग्रीर पारमाधिक सुक्षों से वर्तमान करके

दृष्टाचरणों से पृथक कर देना संन्यासियों का धर्म है। लाभ में हर्ष, झलाभ में सोकादि से रहित होकर विभानों में बैठना और रोगादि निवारणार्थ श्रीषधियत चुन्न अर्थात् हुक्का पीकर परोपकार करने में तत्पर तिन्हों को कुछ भी दोष नहीं। यह सब शास्त्रों में विधान है परन्तु तुमको वर्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों से विख्य होने के कारण भ्रम है सो इन सत्य प्रन्थों से विमुखता न चाहिए।

दूसरा प्रश्न—यदि आपके मत में पापों की क्षमा नहीं होती तो मन्वादिक प्राप्त प्रश्नों में प्रायद्वित का क्या फल है ? वेदादि ग्रन्थों में प्रायद्वित की क्षमा-शीलता और दयालुता का कर्मन है इससे क्या प्रयोजन है ? यदि उससे आगन्तुक पापों की क्षमा से प्रयोजन है तो क्षमा न हुई और जब मनुष्य स्वतन्त्र है और प्रापन्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें परमेदवर की क्षमाशीलता क्या काम आ सकती है।

उत्तर--हमारा किन्तुहम लोगों का वंद-प्रतिपादित मत के अतिरिक्त श्रीर कोई कपोलकल्पित मत नहीं है। वेदों में कहीं किये हुए पापों की क्षमा नहीं लिखी न कोई युक्ति से भी विद्वानों के सामने किए हुए पापों की क्षमा सिद्ध कर सकता है। शोक है उन मनुष्यों पर कि ओ प्रत्न करना नहीं जानते भीर करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या प्रायश्चित तुमने मुखभाग का नाम समझा 📱? जैसे जेल-काने में चोरी प्रादियायों के फल का भोग होता है वैसे प्रायश्चित भी समकी । बहां क्षमा की कुछ भी कथा नहीं। क्या प्रायदिचल वहां पापों के दुःखरूप फल का भोग है ? कदापि नहीं। परमेश्वर की क्षमा और दमालुता का यह प्रयोजन है कि बहुत से मूद मनुष्य नास्तिकता में परमातमा का अपमान भीर खंडन करते और पुत्रादि के नहींने या सकाल में मरने सनिवृष्टि, रोग और दरिद्रता के होने पर इंश्वर को गाली प्रदानादि भी करते हैं तथापि परवहा सहन करता भीर कृपालुता से रहित नहीं होता। यह भी जसके दयालु स्वभाव का प्रयोजन है। क्या कोई न्यायाधीश कृतपापों की क्षमा करने से मन्यायकारी और पापों के माच-रसुका बढ़ाने वाला नहीं होता? क्या परमेश्वर कभी ग्रयने न्यायकारी स्वभाव से विरुद्ध अन्याय कर सकता है ? हाँ जैसे न्यायाधीश विद्या ग्रीर सुशिक्षा करके पापियों को पाप से पृथक करके राजदण्ड प्रतिष्ठितादि करके झुद्धकर सुखी कर देना है जैसे परमारमा को भी जानो ।

तीसरा प्रश्न-यदि आपके मत में तस्वादिकों के परमाशु नित्य है और कारण का गुण कार्य में रहता है तो परमाशु जो सूक्ष्म और नित्य हैं उनसे संसा-रादिक स्थूल और सान्त कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

उत्तर—जो परम ग्रवधि सुध्यता की अर्थाद जिसके आगे स्थूल से सूटमता कभी नहीं हो सकती वह परमाण कहलाता है। जिसके प्रकृत ग्रव्यक्त ग्रव्यक्त, कारणादि नाम भी कहलाते हैं। वे अनादि भी कहलाते हैं। वह अनादि होने से सत् है। हाय दु: ख है लोगों की उलटी समक पर जो कारण के गुण समनाय सम्बन्ध से हैं वे कारण में नित्य हैं। जो कारण के करणावस्था में नित्य हैं वे कार्यावस्था में नित्य हैं वे कार्यावस्था में हैं वे कार्यावस्था में वर्तमान हो कर बन्न कारणावस्था होती है तब भी कारण के गुण नित्य नहीं होते और जब परमाणु मिलकर स्थूल होते हैं या पृथक्-पृथक् हो कर करणाह्म होते हैं तब भी उनके विभाग और संयोग होने का सामर्थ नित्य होने से अनित्य नहीं होते। वैसे हो गुक्त, लघुत्व होने का सामर्थ भी उनमें नित्य है क्योंकि यह गुण गुणी में समवाय सम्बन्ध से है।

चौथा प्रश्न—मनुष्य और ईश्वर में क्या सम्बन्ध है ? विद्याज्ञान से मनुष्य . ईश्वर हो सकता है या नहीं ? जीवात्मा भीर परमात्मा में क्या सम्बन्ध है और जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य हैं भीर जो दोनों चेतन हैं तो भीवात्मा परमात्मा के भाधीन है या नहीं ? यदि है,तो क्यों है ?

जलर—मनुष्य भौर ईश्वर का राजा-प्रजा, स्वामी-सेवकादि सम्बन्ध है। ध्रत्यज्ञान होने से जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। जीव भौर परमात्मा में व्याप्य-व्यापकादि सम्बन्ध है। जीवात्मा परमात्मा के आधीन सदा रहता है परन्तु कर्म करने में नहीं किन्तु पाप कर्मों के फलभोग में वह ईश्वर की व्यवस्था के प्राधीन रहता है तथापि दुःख भोगने में स्वतन्त्र नहीं है। चूंकि परमेश्वर धनन्त-सामर्थ- युक्त है भौर जीव धन्य सामर्थ वाला है धतः उसका परमेश्वर के भाधीन होना धावश्यक है।

पांववां प्रदन---प्राप संसार की रचना भीर प्रलय की मानते 
या नहीं ?

ग्रीर जब प्रचम मुख्टि हुई तो ग्रादि मृष्टि में एक या बहुत उत्पन्त हुए ? जब कि
इनमें कर्मादिक की कोई विशेषता न यी तब परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को ही
वैदोपदेश क्यों किया। ऐसा करने से परमेश्वर पर पक्षपात का दोष श्राता है।

उत्तर—संसार की रचना और प्रलय को हम भानते हैं। सृब्ध्दि प्रवाह से भनादि है, सादि नहीं। नयों कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि और सत्य हैं। जो ऐसा नहीं मानते उनसे पूछना चाहिये कि प्रथम ईश्वर निकम्मा और उसके गुण, कर्म, स्वभाव निकम्मे थे। जैसे परमेश्वर अनादि है, वैसे जगत् का कारण जोप भी प्रनादि है क्यों कि दिना किसी वस्तु के उससे कुछ कार्य्य होना संभव नहीं। जैसे इस करूप की सृब्धि के प्रादि में बहुत स्वी-पुरुष उत्पन्न हुए ये वैसे ही पूर्व करूप की सृब्धि में उत्पन्न थे और आगे की कत्यान्त सृब्धियों में भी उत्पन्न होंगे। कर्मादिक भी जीव के प्रनादि हैं। चार मनुष्यों की आत्मा में वेदोपदेश

क्रग्ने में यह हेतु है कि उनके सदशया अधिक पुण्यात्मा जीव कोई भी नहीं थे। इनमे परमेश्वर में पक्षपात कुछ भी नहीं मासकता।

छठा प्रदन—ग्रापके मतानुसार न्यूनाधिक कर्मानुसार फल होता है तो मनुष्य स्वतन्त्र कसे हैं ? परमेक्बर सर्वज है तो उसको भूत, भविष्यत्, वर्तमान का ज्ञान है ग्रंथीत् उसको यह ज्ञान है कि कोई पुरुष किसी समय में कोई कर्म करेगा और परमेक्बर का यह ज्ञान ग्रसत्य नहीं होता क्योंकि वह सत्यज्ञान वाला है ग्रंथीत् वह पुरुष वैसा ही कर्म करेगा जैसा कि परमेक्बर का ज्ञान है तो कर्म इसके लिए नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र कैसे हैं ?

उत्तर-कर्म के फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते क्यों कि जिसने जैसा भौर जिनना कर्म किया हो उसकी वैसा भौर उतना हो फल मिलना न्याय कहलाता

है : प्रधिक न्यून होने से ईश्वर में प्रन्याय प्राता है।

हे प्रायमों ! ईश्वर के ज्ञान में भूत, भविष्यत् काल का सम्बन्ध मी कभी होता है। क्या ईश्वर का ज्ञान होकर न हो और न होकर होने वाला है। जैसे ईश्वर को हमारे ग्रागाणी कम्मों के होने का ज्ञान है वैसे मनुष्य प्रपने स्वाभाविक गृगा कमें साधनों के नित्य होने से सदा म्वतन्त्र है परन्तु प्रनिच्छित दुःवरूप पापों का कम भोगने के लिये ईश्वर की श्यवस्था में परतन्त्र होते हैं। जैसा कि राजा की श्यवस्था में चोर पीर डाक पराधीन हो जाते हैं वैसे उन पापपुण्यात्मक कमी के दुःख-नृत्र होने का ज्ञान मनुष्य को प्रयम नहीं है। क्या परमेश्वर का ज्ञान हमारे किये हुए कम्पों में उस्टा है। वैसे वह अपने ज्ञान में स्वतन्त्र है वैसे ही सब बीव प्रपने कमें करने में स्वतन्त्र है।

सातवाँ प्रका-मीक्ष क्या पदार्थ है ?

उत्तर—सब दुष्ट कभी से ख़ुटकर सब गुभ कर्म करना जीवन्युक्त और सब दुःखों से ख़ुटकर झानन्द से परमेश्वर में रहना, यह मुक्ति कहलाती है।

भठवां प्रदन—धम बढ़ाना भगवा शिल्पविद्या व वैद्यकविद्या से ऐसा यन्त्र भर्भन् कला तथा भौषधि निकालना जिसमे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो भ्रथना पापी मनुष्य जो रोगप्रस्त हो भौषष्ठवादि से नीरोग करना धर्म है या

ब्रधमं है ?

उत्तर—त्याय से धन बढ़ाने, जिल्पविद्या करने, परोपकार बुद्धि से यन्त्र वा ग्रीयधि सिद्ध करने से धर्म ग्रीर ग्रत्याय करके करने से ग्रधमं होता है। धर्म से ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय ग्रीर शरीर को सुख प्राप्त हो तो धर्म ग्रीर जो ग्रत्थाय से हो तो ग्रधमं होता है। जो पापी मनुष्य को ग्रधमं से छुड़ाने ग्रीर धर्म में प्रवृत्त करने के लिए ग्रीयधि ग्रादि से रोग छुड़ाने की इच्छा हो तो धर्म, इससे विपरीत करने से ग्रथमं होता ■। नववां प्रश्न—तामस भोजन (मांस) खाने से पाप है या नहीं ? यदि पाप है नो वेद ग्रीर ग्राप्त ग्रन्थों में हिंसा करना यज्ञादिकों विहित है ग्रीर भक्षणार्थ हस्या करना क्यों लिखा है ?

उत्तर—मांस खाने में पाप है। वेदों तथा आप्त प्रंथों में कहीं भी यजादि के लिये पशु-हिंसा करना नहीं लिखा है। गी, अदिन, अजमेंध के अर्थ वामियों ने विगाड़ दिये हैं। उनके सच्चे अर्थ हिंसा करना कहीं भी नहीं लिखा। हाँ जैसे डाकू आदि दुष्ट जीवों को राजा लोग मारते, बंधन और छेदन करते हैं वेसे ही हानिकारक पशुओं को मारना लिखा है। परन्तु मारकर उनको खाना कहीं भी नहीं लिखा। आजकल तो वामियों है भूठे दलोक बनाकर गोमांस का खाना भी बतलाया है जैसे कि मनुस्मृति में इन ध्तौं का मिलाया हुआ लेख है कि गोमांस का विड देना चाहिये। क्या कोई पुरुष ऐसे भ्रष्ट वचन मान सकता है ?

दरावाँ प्रश्न-जीव का क्या लक्षण है ?

उत्तर—इच्छा, द्वेष, प्रयस्त, सुल, दुःल, जान यह जीव का लक्षम्। न्याय-शास्त्र में लिखा है।

स्यारहवां प्रदन-सूक्षम नेष्टों से ज्ञात होता है कि जल में सनस्त जीव हैं तो जस पीना उधित है या नहीं ?

उत्तर—क्या विद्याहीन लोग अपनी मूर्वता की प्रविद्धि अपने वचनों से निहीं क्या देते ? व जाने यह भूल ससार में कथ तक रहेगी। जब पात्र और पात्रक्ष जल ग्रांत वाले हों तो उनमें अनन्त जीव की समा सकींगे भीर छोन-कर या ग्रील से देखकर जल का पीना सबको उचित है।

न्तरहर्वा प्रवन--मनुष्य के लिये बहुत स्त्रों करना कहां निपेध है ? यदि निपेध है तो धर्मशास्त्र में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के बहुत स्त्री हों ग्रीर उनमें एक के पुत्र होने से सब पुत्रवती हैं, यह क्यों लिखा ?

उत्तर-मनुष्य के लिये अनेक स्त्रियों के करने का निषेध वेद में लिखा है। संसार में प्रत्येक अच्छा नहीं होता। जो अनेक अवमीं पुरुष कामातुर होकर अपने विषयमुन्य के लिये बहुत-सी स्त्री करते वें तो उनमें सपत्नीभाव (सौकन के भाव) से विशोध अवश्य होता है। जब किसी एक स्त्रों के पुत्र हुआ तो कोई विशोध से विधादिक प्रयोग से म मारडाले इसलिये यह लिखा है।

तेरहवां प्रका---आप ज्योतिष शास्त्र के फलित प्रन्थों को मानंते हैं या नहीं ? और भृगुसंहिता ग्राप्त ग्रन्थ है या नहीं ?

उत्तर-हम ज्योतिष शास्त्र के गिशत भाग को मानते हैं, फलित

बाग को नहीं। क्योंकि जितने ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उसमें फलित का लेश मी नहीं है। जो भृगु सिद्धांत कि जिसमें केवल गरिएत विद्या है, उसको हम ग्राप्त ग्रन्थ मानते हैं, इतर को नहीं। ज्योतिष शास्त्र में भूत, भविष्यत् काल का मुझ-दू:ख विदित होना कहीं नहीं लिखा। ग्रनाप्तोक्त ग्रन्थों के श्रतिरिक्त ग्राप्त ग्रमािएत व्यक्तियों की लिखी हुई पुस्तकों के श्रतिरिक्त।

चौदहवां प्रश्न— ज्योतिषशास्त्र में ग्राप किस सिद्धान्त को ग्राप्तग्रन्थ समभते हैं ?

उत्तर— ज्योनिषशास्त्र में जो जो वेदानुकूल ग्रन्थ हैं, उन सबको हम ग्राप्तग्रन्य जानते हैं, ग्रन्य को नहीं।

पन्द्रहवां प्रवन—ग्राप पृथिबी पर सुख, दुःख, विद्या, धर्म ग्रीर मनुष्य संख्या की न्यूनता अधिकता मानते हैं या नहीं? यदि मानते हैं तो ग्रागे इनकी वृद्धि थी या प्रव है या होगी।

उत्तर--हम पृथिवी में सुवादिकों की मृद्धि किसी की व्यवस्था सापेक्ष होने मे प्रनियत मानते हैं, मध्यावस्था में समान जानो।

सोलहवां प्रत्न—असं का क्या लक्षण है और धमं सनातन है परमेदबर-इत सबका मनुष्यकृत ?

उत्तर—जो पक्षपानरहित न्याय कि जिसमें सत्य का प्रहुण ग्रीर ग्रसत्य का परिस्थाग हो. वह धर्म का लक्षण कहलाता है सो सनातन ग्रीर ईश्वरोक्त ग्रीर वैक्प्रतिपादित है. मनुष्यकल्पित कोई धर्म नहीं।

सत्रहवां प्रश्न-यदि मौहम्मदी या ईसाई मतानुषायी कोई ग्रापके अनु-मार है ग्रीर प्रापके मत में इड़ विश्वासी हो तो ग्रापके मतानुषायी उसको प्रहण कर सकते हैं या नहीं ग्रीर उसका पाक किया हुआ (पकाया) भोजन भाप और ग्रापके मृतानुषायी कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर—विना देदों के हमारा कोई कपोलकिएत यत नहीं है फिर हमारे मत के अनुसार कोई कैसे चल सकता है। क्या तुमने अन्धेर में गिरकर जाना पीना, मलभूत्र करना, जूती, धोती अंगरला धारण करना, सोना, उठना, बैठना, चलना धर्म मान रखा होगा। हाथ खेद है इन कुमति पुरुषों पर कि जिनके बाहर और मीतर की दिष्ट पर पर्दा पड़ा हुआ है जो कि जूता पहनना या न पहनना धर्म मानते हैं। सुनो और आंख खोलकर देखों कि ये सब अपने अपने देश-व्यवहार हैं।

मठारहवां प्रक्न- ग्रापके मत से विना ज्ञान मुक्ति होती है या नहीं ?

यदि कोई पुरुष आपके मतानुसार धर्म पर सारूढ़ हो सौर स्रज्ञानी प्रणीत् ज्ञान-होन हो उसकी मुक्ति हो सकती है या नहीं ?

उत्तर—विना परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान के मुक्ति किसी की न होगी। मुनो भाइयो ! जो धर्म पर ध्रारूढ़ होगा उसको ज्ञान का धभाव कभी हो सकता है वा ज्ञान के विना धर्म पर पूरा स्थिर निश्चय कोई मनुष्य कर सकता है ?

उन्नीसवां प्रश्न-शाद्धादिक श्रयांत् पिडदानादिक जिसमें पितृतृष्ति के प्रथं त्राह्मणभोजनादि कराते हैं शास्त्ररोति है या अशास्त्ररोति ? यह यदि ग्रशास्त्ररोति है तो पितृकर्म का क्या अर्थ है भौर मन्दादिक ग्रन्थों में इनका लेख है या नहीं ?

उत्तर—जीते पितरों की श्रद्धा में सेवा पुरुषार्थं व पदार्थों से हृष्ति करनी श्रद्ध धौर तर्पण कहलाता है। वह वेदादि शास्त्रीक्त है। भोजनभट्ट प्रयात् स्वाधियों का लड्डू ग्रादि से पेट भरना श्राद्ध ग्रीर तर्पण शास्त्रोक्त तो नहीं किन्तु पारों का प्रवर्षकारक ग्राडम्बर है। जो-को मनु ग्रादिक ग्रन्थों में लेख है सो वेदानुकूल होने से माननीय है, श्रम्य कोई नहीं।

बीसवां प्रक्त-कोई मनुष्य यह समझकर कि मैं पायों से मुक्त नहीं हो सकता, ग्रात्मवात करे तो उसको कोई पाप है या नहीं ?

उत्तर-ज्यात्मवात करने में पाप ही होता है और विना भोगे पापा चरण के फल के पापों से मुक्त कोई भी नहीं हो सकता।

इक्कीसवी प्रदन-जीवातमा संस्थात है या चसंस्थात ? कम्मं से मनुष्य पशु स्रथवा मुक्षादि योगि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ?

उत्तर—ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जीव के ग्रह्मजान में ग्रसंख्यात हैं। पाप ग्रधिक करने से जीव पशु, बृक्षादि योनि में उत्पन्न होता है।

बाईसवां प्रश्न — विवाह करना ग्रनुचिन है या नहीं ? भीर सन्तान करने से किसी पुरुष पर पाप होता है या नहीं ? भीर होता है तो क्या ?

उत्तर—जो पूर्ण विद्वान् भौर जितेन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया नाहे उस पुरुष वा स्त्री को विवाह करना योग्य नहीं, भन्य सबको उचित है। वेदोक्त सीति से विवाह करके ऋतुगामी होकर सन्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं। व्यभिचारादि से सन्तान उत्पन्न करने में दोष है क्योंकि मन्यायाचरणों में दोष हुए विना कभी नहीं रह सकता है। तेईसवां प्रश्न-अपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं, यदि है नो नगें है ? सृष्टि के ब्रादि में ऐसा हुआ था या नहीं ?

उत्तर—प्रपने सगोत्र में विवाह करने में दोप यूं है कि इससे शरीर प्राप्ता, प्रेम बलादि की उन्नित यथावत् नहीं होती, इसलिये भिन्न गोत्रों में ही तिवाह सम्बन्ध करना उचित है। सृष्टि के ग्रादि में गोत्र ही नहीं थे फिर वृथा क्यों परिश्रम किया। हां पोपलीला में दक्ष प्रजापति वा कश्यप की एक हो सब सन्तान मानने से पशुव्यवहार सिद्ध होता है। इसकी जो माने सो मानना रहे।

बीबीसवां प्रश्न—गायत्री-जाप से कोई फल ब या नहीं और है तो क्यों है ?

उत्तर—गायत्री-जाप जो वेदोक्त रीति से करे तो फल अच्छा होता है क्योंकि इसमें गायत्री के अर्थानुसार आवरण करना लिखा है। पोपलीला के जप प्रनमंख्य फल होने की क्या हो कथा कहना है? कोई अच्छा व बुरा किया हुआ कम्में निष्कल नहीं होता है।

पच्चीसतां प्रक्त — धमं, अधमं मनुष्य के प्रन्तरीय भाव से होता है या कमं के परिणाम से ? यदि कोई मनुष्य किसी इबते हुए मनुष्य को बचाने को नदी में कूद पड़े भीर वह ग्राप इब जाये तो उसे भारमधात का पाप होगा पाप्पय ?

उत्तर—मनुष्यों के धर्म ग्रीर ग्रधमं भीतर ग्रीर बाहर की सत्ता से होते हैं कि जिनका नाम कर्म ग्रीर कुकर्म भी है। जो किसी श्री बचाने के लिये परिश्रम करेगा ग्रीर फिर उपकार के लिये जिसका दारीर विग्रोग ही है। जाये उसकी विना पाप पुण्य ही होगा। (लेखराम पृष्ट ४=३-४२२)

## पृथ्वी का आधार

(पुरुष्टर में एक पण्डित स प्रश्नोत्तर---नवम्बर, १६७८)

एक दिन एक पण्डित महाराज के पास झाले । महाराज ने उनसे पूछा कि काले क्या-क्या ग्रन्थ पढ़े हैं ? पण्डित ने कहा भागवत । फिर निम्निक्ति प्रक्रोत्तर हुए ।

स्वामी जो — पृथ्वी का भ्राघार क्या है ? पण्डित — वामुक्ति । स्वामी जी — वासुकि के पिता कौन थे ? पण्डित-काश्यप ।
स्वामी जी-काश्यप के पिता कीन थे ?
पण्डित-मरीचि ।
स्वामी जी-मरीचि के पिता कीन थे ?
पण्डित-वृद्धा ।

स्वामी जी-इन तीनों के समय में पृथ्वी का ग्राधार क्या था ?

विष्ठत जी इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तब महाराज ने कहा कि जियाधारा भूः प्रत्य के पश्चात् परमेश्वर ही शेष रहता है अतः उसका नाम शेष है और परमेश्वर ही पृथ्वी का प्राधार है। (देवेन्द्रनाथ २।१३७)

## तौरेत इञ्जील की अशुद्धियाँ

(पाररी ये मिशनरी से ग्रजमेर में शास्त्रार्थ--२८ नवम्बर, १८७८)

कार्तिक मुदि १३, संवत् १६३५ तदनुसार ७ नवम्बर १८७८ को स्वामी जी धानेर 🖥 पदारे। मंगसिर बदि ४ तदनुसार १४ नवम्बर, सन् १८७८, बृहस्पति-वार से लड़का के चौक में व्याख्यान देना द्यारम्भ किया। पहले दिन इंदवर विषय पर व्यारुवान दिया। १५ नवम्बर को ईश्वर विषय समाप्त करके ईइवरीय-ज्ञान का विषय ग्रारम्भ किया। १७ नवम्बर को भी यही विषय रहा। १८ को फिर ईश्वरीय-कान पर हो ज्याख्यान 🖥 रहे थे। व्याख्यान की समाध्ति पर एक नड़ी तूची तौरेत, इञ्जील तथा कुरान मजीद की अञुद्धियों को पढ़कर मुनाई भीर कहा कि मैंने यह सूची किसी की चिड़ाने के लिये नहीं सुनाई प्रत्युत इसलिये कि सब लोग पक्षपान रहित होकर विचारें कि जिन पुस्तकों में ऐसी-ऐसी वातें लिखी हैं. वह ईश्वरकृत हो सकतो हैं या नहीं ? उस दिन सैकड़ों मसलमान, ईसाई तथा हिन्दू उपस्थित थे । मुसलमान तो कोई न बोला। पादरी ग्रे साहब भ्रौर डाक्टर हसबेण्ड साहब उपस्थित थे। उनमें से माननीय में साहब बोले कि ब्यास्प्रान के दिन जास्त्रार्थ नहीं होता । आप इन माक्षेपों को लिखकर हमारे पास भेजिये, मैं उनका उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने कहा में लो यही चाहता है और सदा मेरी यही इच्छा रहा करती है कि आप जैसे बुद्धिमान पुरुष मिलकर सत्यासत्य का निर्णय करें। पादरी साहब ने कहा कि सत्य का निर्णय जब होगा कि आप मेरे पास प्रश्न नेजेंगे और मैं उत्तर दूंगा। फिर स्वामी जो ने कहा कि लिखकर दोतों और से प्रदनोत्तर भेजने में काल बहुत लगता है और मनुष्यों को भी इसमे लाभ नहीं पहुँचता। इसलिये यही बात अच्छी है कि आप यहीं आवें, मैं प्रश्न करूँ और आप उत्तर दें। तब पादरी

माहब ने कहा कि ग्राप प्रश्न मेरे पास भेज देवें। जब मैं दो-चार दिन में उनकी विचार लूंगा तब पीछे उत्तर ग्रापको मां भाकर दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि प्रश्न तो मैं नहीं भेजूंगा परन्तु मुक्तको जहाँ-जहाँ कौरेत भीर इञ्जील में शंकाएँ हैं उनमें से थोड़ से बावय लिखकर भेज दूंगा। उनको जब ग्राप विचार लेंगे ती इन्हों में से प्रश्न कहाँगा, ग्राप उत्तर देना। इतनी बात होने के पश्चान् पादरी माहब चले गये।

उसके दूसरे दिन ग्रथित् १६ नवस्वर, सन् १६७६ मंगलवार को स्वामी जी ने तिरित ग्रीर इंजील के ६४ वाक्य लिखकर पण्डित भागराम साहव ऐक्स्ट्रा ऐसिस्टैण्ट कमिश्नर ग्रजमेर द्वारा पादरी साहब के पास भेज दिये। कई दिन नक पादरी साहब उनको विचारते रहे। उनके ग्रन्थी प्रकार विचार लेने के पूरे दस दिन परचान् ग्रथित् २६ नवस्वर, सन् १६७६ बृहस्पतिबार तदनुसार मंगिसर मृदि ४, संवन् १६३५ शास्त्रार्थं का दिन नियत हुआ।

उस दिन शास्त्रार्थ देखने और सुनने हैं लिए सर्वत्र विज्ञापन दे दिया गया था. इसलिए बहुत अधिक संस्था में लोग सुनने के लिए आये। सर्वार बहादुर मुंबी अमीचन्द्र साहब जज, पंडित भागराम साहब ऐक्स्ट्रा ऐसिस्टेण्ट कमिडनर, सर्वार भगतसिंह माहब इक्जीनियर धादि सरकारी अधिकारी भी मभ: मैं नम्मिलित थे।

नियम समय पर स्थामी जी चारों वेदों के पुरतक साथ लेकर प्राये । पादरी ये साह्य ग्रीर डाक्टर हसवंग्ड साह्य भी पधारे। बाबू रामनाथ हेडमास्टर राजपूत स्कृत जयपुर. बाबू चस्टूलात बकील गुडगांबा, हाफिज मौहस्मद हुसैन दारोगा चुंगा झजमेर— ये तीन लेखक नियत हुए। प्रथम स्थामी जी ने कहा कि मैंने कितने स्थानों पर रादरो लोगों से बातचीन को है, कभी किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। याज भी में जानता हूँ कि पादरी साहब से बातचील स्थिन इनना से पूरा होगा। फिर पादरी साहब ने भी निविध्नता से बातचील होने की ग्राधा प्रकट की ग्रीर कहा कि स्थामी जी ने जो बात्य लिखकर हमारे पास भेज हैं दे बहुत हैं ग्रीर समय केवल दो या ढाई घण्टे का है इसलिये इन ग्रीओं पर दो चार ही प्रदनोत्तर होना ठीक है। इसके परचात शास्त्रार्थ ग्रारम्भ हुगा।

बोलते समय इन तीन लेखकों को स्वामी जी ग्रौर पादरी माहद विश्ववात जाते थे।

स्वामी जी-तौरेत उत्पत्ति की पुस्तक पूर्व १ ग्रायत २ में लिखा है कि पृथिवी वेडील है। ग्रब देखना चाहिए कि परमेश्वर सर्वेष्ठ है, सब विद्या उसमें

पूरी हैं। उसके विद्या के काम में बेडीलता कभी नहीं हो सकती क्योंकि जीव को पूरी विद्या और सर्वज्ञता नहीं है इसलिये जीव के काम में बेडीलता मा सकती है, ईइवर के काम में नहीं।

पादरी—यहाँ अभिप्राय बेडौस से नहीं है बल्कि उजाड़ से है। स्रयूद की पुस्तक अध्याय २ स्रायत २४ में है कि विना मार्ग जंगल में सात्मा नहीं अमता है। यहां जिस शब्द का सर्थ जंगल है उसी का सर्थ वहां बेडौस है।

स्वामी जी— इससे पहली महयत में यह बात माती है कि मारम्भ में ईवर ने माकाश भीर पृथिवी को सुजा भीर पृथिवी वेडील सूनी थी, गहराब पर ग्रम्थेरा था। इससे स्पष्ट जात होता है कि उजाड़ का मर्थ यहां नहीं ले सकते क्योंकि कहा था कि सूनी थी। बेडील के मर्थ उजाड़ के होते तो सूनी थी, इस शब्द की कुछ मावश्यकता नहीं थी भीर जबकि ईश्वर ने ही पृथिवी को रचा है सो प्रथम ही अपने जान से डील वाली क्यों नहीं रच सकता था?

पादरी माहब —दो शब्द एक ही अर्थ के सब आषाओं में एक दूसरे के पीछे होकर स्नाते हैं जैने इवरानी में तोहो बोहो. फार्सी में तूरो दाश, ये सब एक ही सर्थ के दाची हैं। इसी प्रकार उर्दू में यह पर्थ ठीक है कि पृथिदी उजाद पौर सुनसान थी।

म्बामी जी इस बात पर भीर प्रश्न करना चाहते थे इतने में पादरी साहब ने कहा कि एक-एक वाक्य पर दो-दो प्रक्त भीर दो-दो उत्तर होने चाहियें, क्यों कि बाक्य बहुत हैं तो सब प्रश्न माज न हो सकेंगे। स्वामी जी ने कहा यह अवस्य नहीं है कि भाग हो सब वाक्यों पर प्रक्लोत्तर हो जायें। कुछ भाग होंगे किर इसी प्रकार दोन्चार दिन ग्रथका जबतक यह वाक्य पूरे न हीं तबतक प्रश्ने-त्तर होते रहेंगे। पादरी साहब ने इस साल को स्वीकार नहीं किया तब स्वामी जी ने कहा कि और प्रधिक न हो तो एक बात्रय पर इस बार प्रध्न होने चाहियें। पादरी साहब ने यह भी स्वीकार न किया। स्वामी जी ने फिर कहा कि एक-एक बाक्य पर कम से कम तीन बार प्रश्नोत्तर होने ही चाहियें। इसमें फिर पादरी साहब ने कहा कि हमको दो बार से अधिक प्रश्तोत्तर करना कदाचित् स्त्रीकार नहीं है। तत्र स्वामी जी ने कहा कि हमकी इसमें कुछ हठ नहीं है, सभाकी जैसी सम्मति हो वैसाकिया जाने। स्त्रामी जीकी इस वात पर कोई कुछ न बोला परन्तु डाक्टर हम्बैण्ड साहब ने कहा कि यदि सभा से प्रत्येक विषय में पूछोंगे तो चारसी मनुष्य हैं उत्तमें से किस-किस से पूछा जायेगा। स्वानी जी ने कहा कि यदि पादरी को तीन प्रश्न करना स्वीकार नहीं है तो जाने दो हम दो ही करेंगे क्योंकि इतने मनुष्य विज्ञापन देखकर इकट्टे हुए **।**।

जो यहां कुछ बातचीत न हुई तो अच्छा नहीं । फिर दूसरे वाक्य पर प्रश्न किया ।

स्वामो जी—(वही पर्व वही आयत) और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था। पहली आयत से विदित होता है कि ईश्वर ने माकाश और पृथिवी को रचा। यहां जल की उत्पत्ति नहीं कही तो जल कहां से हो गया। ईश्वर आत्म-स्वका है वा जंसे कि हम स्वरूप वाले हैं वंसा। जो वह शरीर वाला है तो उपका मामध्यं आकाश और पृथिवो बनाने का नहीं हो सकता क्योंकि शरीर वाले के जगीर के अवयवों से परमाशु मादि को प्रहर्श करके रचना में लाना समस्भव है और वह व्यापक भी नहीं हो सकता। जब उसका सात्मा जल पर डोलता या तब उसका सरीर कहां था है

पादरी साहब---जब-जब पृथियों को सृजा तो पृथियों में जल भी मा गया। दूसरी बात बा उत्तर यह है कि परमेश्वर मारमरूप है। तौरेत के मारम्भ से इक्जील के भन्त तक परमेश्वर मारमरूप कहलाया।

स्वामी जरे—इंश्वर का वर्णन तौरेत से लेकर इञ्जील पर्यंन्त वहुत िकानों में ऐसा ही बिक वह किसी प्रकार का शरीर भी रखता है क्योंकि प्रायम की बाड़ी को बनाया. वहां प्राना फिर ऊपर का जाना, सनाई पर्वत पर जाना, मूसा इबाहोम घौर उनकी स्त्री सरः से बातचीत करना, हरे बिजाना, याकृत से सस्त्रयुद्ध करना इन्यादि बातों से पाया जाता है कि प्रवश्य किसी प्रकार का शरीर वह रखना बिधीर उसी करण घपना शरीर बना लेता है।

पादरी साहत —ये मन बातें इस मायत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं केवल ग्रनजानपने से कही जाती हैं। इसका यही उत्तर है कि यहूदी, इसाई भीर मुसल-मान जो तौरेत को मानते हैं इसी पर एकमत हैं कि लुदा रूह है।

स्वामी जी—(पर्व वही, ग्रायत २६) तब ईश्वर व कहा कि हम माक्स को ग्रयने स्वरूप में भपने समान बनावें। इससे स्पष्ट पाया जाता है कि ईश्वर भी ग्रायम के स्वरूप जैसा था। जैसा कि मादम भारमा भीर शरीर-युक्त था, इंश्वर को भी इस ग्रायन से वैसा ही समक्ता चाहिए। जब वह शरीर जैसा स्वरूप नहीं रखता तो ग्रयने स्वरूप में ग्रायम को कैसे बना सका?

पादरी साहब—इस ग्रायत में शरीर का कुछ कथन नहीं। परमेश्वर ने ग्रादम को पवित्र, ज्ञानवान् ग्रोर ग्रानन्दित रचा। वह सच्चिदानन्द ईश्वर है श्रीर ग्रादम को ग्रपने स्वरूप में बनाया। जब ग्रादम ने पाप किया तो परमेश्वर के स्वरूप से पतित हो गया। जैसे पहले प्रश्नोत्तर के २४ ग्रीर २५ प्रश्न से विदित होता है (कोलोसियों के पत्रे तीसरा प्रवं ह ग्रीर १० ग्रायत)। एक दूसरे से भूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने फैंशन को उसके काव्यों समेत उतार फेंका है भीर नये फैंशन को जो जान ■ अपने सिरजनहारे के स्वरूप के समान नये बन रहे हैं, पहना है। इससे विदित होता है कि ज्ञान और पित्रता में परमिश्वर के समान बनाया गया और नये सिरे में हम लोगों को बनाया (करितयों अध्याय १७, आयत १६) और प्रमु ही आत्मा है और जहां कहीं प्रमु का आत्मा है वहीं निविध्नता है भौर हम सब विना पर्दा प्रमु के तेज औ दर्पण में देख-देख प्रभु के कि तमा के द्वार पर तेज से उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। इससे जात होता है कि विश्वासी लोग बदल के फिर परमेश्वर के स्वरूप में बन जाते ■ अर्थात् जाक, पित्रता और आनन्द ■ क्योंकि धर्मी होने से मन्द्य के शरीर का रूप नहीं बदलता है।

स्वामी जी—परमात्मा के 📖 बादम के बनने से सिद्ध होता है कि ईव्वर भी भारीर वाला होनर चाहिए। जो परमेश्वर ने ख़ादम को पवित्र खीर मानन्द ने रचा या तो उसने परमेव्दर की माजा क्यों तोडी मौर जो तोडी तो विदित होता 🖩 कि यह ज्ञानवान् नहीं या। और जब उसने ज्ञान के पेड का फल लाया तत्र उसकी यांख खुल गई। इससे जाना जाना है कि वह जानवात् पीछे में हमा। जो पहले ही जानवान 🞟 नो फल खाने के पीछे जान हमा. यह बान नहीं बन सकती थीर प्रथम परमेश्वर ने उसको प्राजीवीद दिया घर कि तुम फुलो-फलो. चामन्दित रही और फिर अब उसने ईश्वर की धाजा के विनाउस पेड़ का फल स्वाया 📖 उसकी याँखें खुनने 🖩 उसकी ज्ञान हुआ कि हम नंगे हैं। गुलर 🖩 पत्ते प्रपने घारीर पर पहने। सब देखना चाहिये कि जो वह ईश्वर के समान ज्ञान में ग्रीर पवित्रता में होता तो उसकी नंगा होना, क्यों नहीं जान पहता। क्या उसको इसनी भी मुध नहीं थी। अब परमेश्वर के समान बह जानी, पवित्र और प्रानन्दित या ती उसको सर्वज्ञ भीर नित्य गुड मानन्दित रहना चाहिये भीर उसके पास कुछ दुःख भी कभी न माना चाहिये क्योंकि वह परमेश्वर 🖣 समान है। इन अपर कही नीनों वातों में तो वह पतित किसी प्रकार से नहीं हो सकता और जो पतित हुआ तो परमेश्वर के समात नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ज्ञानादि गुगों से पतिन कभी नहीं होता। फिर वनलाइये कि जैसे बादम प्रथम जानादि नोनों गुराों में परमेश्वर के समान होके फिर उनसे पतिन हो गया वैसे हो विश्वासी लोग जानी, पवित्र और अनिदत होंने वा अधिक कम। जो वैसे ही होंगे नो फिर जैसे आदम पनित हो गया र बैसे ही विद्यासी भी हो जायेंगे क्योंकि 🚃 तीनों वातों में परमान्या के समान होकर पतिन हो गया था।

पादरी साहब—कई बातों 🖥 पहला उत्तर पर्याप्त है ग्रीर रहा यह कि

यदि भ्रादम पवित्र था तो भ्राक्षा क्यों तोड़ी। उत्तर यह है कि वह पहले पितृत्र था, ग्राक्षा तोड़ के पानी हुआ। फिर यह कहा कि जानवान पिछे से हुआ। यह बात नहीं है कि मले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाया तब बुरे जान पड़े, पहले न जानता था, ग्रांखें जुल गई भौर उसकी जान पड़ा कि मैं नंगा हूँ। इसका उत्तर यह है कि पानी होके उसकी लज्जा भ्राने लगी। फिर यह कि यदि वह परमात्मा के समान होता तो पतित न होता। इसका उत्तर यह है कि वह परमात्मा के समान बनाया गया न उसके तुल्य। यदि परमात्मा के तुन्य होता तो पान में न गिरता। अन्त में जो पूछा कि विश्वासी लोग आदम से भिष्क पवित्र हो जायेंगे इसका उत्तर यह है कि ग्राधिक भीर कम पवित्र होने में प्रश्न नहीं है किन्तु स्वरूप के विषय में है कि परमेश्वर का ख्य शरीर जैसा था बा नहीं। यदि वह स्वरूप जिसका कथन होता है गारीरिक होता तो धर्मी लोग जब परमेश्वर के स्वरूप में नये सिरे से नहीं जाते हैं तो अपने शरीर को नहीं बदल डालते।

स्वामी जी—(तौरेत का पर्व २, ग्रायत ३) उसने सातवें दिन की ग्राशी-वीद दिया और ठहराया। ईश्वर की सर्वशक्तिमान् सर्वव्याची, सिन्नदानन्द स्वरूप होने से परिश्रम जयत के रचने में कुछ भी नहीं हो सकता फिर सातवें दिन विश्वाम करने की क्या ग्रावश्यकता? और विश्वाम किया तो छः दिन तक वढ़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। और सातवें दिन की ग्राशिवदि दिया तो छः दिनों को क्या दिया। हम नहीं कह सकते कि ईश्वर को एक अग्राभी जयत् के रचने में लगे ग्रीर कुछ भी परिश्रम हो।

पादरी साहब — प्रव समय हो चुका. इससे प्रधिक हम नहीं ठहर सकते ग्रीर बोलते समय लिखना पड़ता है इससे देर बहुत लगती है। इसलिये हम कुछ नहीं करना चाहते जो बोलते समय लिखा न जाये तो हम कर सकते हैं। यदि स्वामी जी को लिखकर प्रश्नोत्तर करना है तो हमारे पास प्रश्न लिखकर भेज दें। हम लिखकर उत्तर देंगे।

इस पर डाक्टर हसबैण्ड साह्य के कहने से सर्दार बहादुर अभीषन्द साह्य ने कहा कि मेरो भी यह सम्मन्ति है कि प्रश्न लिखकर पत्र द्वारा किया करे। जाज की भांति किये नायेंगे तो छः महीने तक भी पूरे न होंगे।

स्वामी जी ने कहा कि प्रश्नोत्तर के लिखे विना बहुत हानि है। जैसे प्रभी थोड़ी देर के पश्चान् अपने में से कोई अपनी कही हुई बात के लिए कह सकता है कि मैंने यह बात नहीं कही। दूसरे इस प्रकार बातचीत होने में और लोगों को यथार्थ खुपाकर प्रकट नहीं कर सकते और यदि कोई खुपाने भी तो जिसके जो जे जो प्रावे सो खुरा सकता है और जो मकान पर प्रश्नोत्तर लिख-लिख किया करें तो इयमें काल बहुत लगेगा और जो कहा गया कि इस प्रकार छः मास में पूरा न होगा। मा में कहता है कि इसमें छः मास का कुछ काम नहीं है। हां जो मकान पर पत्र द्वारा करेंगे नो तोन वर्ष में भी पूरा न होगा और मनुष्य जो मेरे सामने मून रहे हैं ने नहीं मुन सकेंगे इसलिए यही ग्रच्छा है कि सबके सामने प्रक्रोत्तर किये जावें भीर लिखाया भी जावें।

पादरी साहब ने कहा कि आपने यहाँ प्रश्नीत्तर करने में लोगों के
गुनने का लाभ दिखलाया परन्तु मैं जानना हूँ कि आज की बातों को जो यहाँ
इतने लोग बैठे हैं, उनमें से थोड़े ही समभे होंगे। पादरी साहब की यह बात मुन
कर हा। किय मोहम्मद हुसैन और अन्य मुसलमान लोग कहने लगे कि हम कुछ भी
नहीं सनभे। इस पर पादरों साहब ने कहा कि देखिए लिखने वाला ही नहीं समझा
नो और कीन समभ सकता । पर स्थामी जी । दो दूसरे लिखने वाले थे उनसे
पूछा कि तुम समभे वा नहीं ! उन्होंने कहा कि हां हम बराबर समभे, हमने जो
कुछ लिखा है उसकी अच्छी प्रकार कह सकते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि दो
लिखने वाले तो समसे और एक नहीं समभा। सारांश यह कि पादरी साहब
दूसरे बिन शास्त्रार्थ का लिखाजाना स्वीकार नहीं किया।

स्वामी जी ने पावरी साहब से कहा कि बाज के प्रश्नोत्तर के तीन परत लिखे गये हैं आप उन पर हस्ताक्षर कर दीजिये बौर हैं भी कर देता है। और प्रधान सभा से भी कराकर एक प्रति बापके पास बौर एक मेरे पास बौर एक प्रधान के पास रहेगी।

पादरी साहब ने कहा कि हम ऐसी बातों पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते। स्वय्यवात् समा उठ खड़ी हुई भीर सब लोग प्रपत्ने चरों को चले गये परन्तु स्वामी जी महाराज, सर्वार वहादुर प्रमीचन्द साहब, पंडित भागराम साहब, सर्वार भगतसिंह जी के मकान पर जो सभा के मकान के पास था, ठहरे। उस समय शास्त्रायं की दो कापियों पर जो स्वामी जो के पास रही थीं (वयों कि एक पादरी साहब साथ ले गये थे) उन दोनों सज्जनों ने हस्ताक्षर भी कर दिये भीर सब प्रपत्ने मकानों को गये।

दूसरे दिन अर्थात् २६ नवस्थर, सन् १८७८ को पादरी साहब ने स्वामी जी के पास पत्र लिखकर भेजा कि आज आप प्रश्नोत्तर करेंगे या नहीं यदि करना हो तो किया जाये परन्तु लिखा न जाये और लिखना हो तो पत्र द्वारा किया जाये।

स्वामी जी ने इसके उत्तर में लिख भेजा कि प्रश्नोत्तर सबके सामने किये

जावं और लिखे भी जावं। इस प्रकार हमको स्वीकार है अन्यथा नहीं क्योंकि और प्रकार करने में बहुत हानि है जो कि हम पहले लिख चुके हैं। वि यदि प्रापको लिखकर प्रकासित करना हो तो मुक्तको लिखिये। में जब तक ग्राप कहें यहाँ रहें ग्रीर यदि ग्रापको इस प्रकार न करना हो तो सर्दार भगतसिंह भी को लिख भेजों कि धव शास्त्रार्थ न होगा ताकि उन्होंने जो तम्बू बादि का प्रवन्ध कर रखा है उसे उठा लेवें। पादरी जाहब ने इसको बड़ा सुम्रवसर आना ग्रीर प्रसन्तता से सर्दार साहब को इसी प्रकार कहला भेजा। उन्होंने सब सामान उठवा दिया। इसके परचात स्वामी जो तीन चार दिन ग्रीर मजमेर में रहे। चौथे दिन दूसरी दिसम्बर, सन् १६७६ को मसूब की शोर प्रस्थान कर गये।

(लेखराम पृ० ६=१—६=६)

#### विविध प्रश्न

(मौलवी मृहस्मय मुशव सली साहब प्रोपशाइटर 'राजपूतानागजट' सममेर 🖥 धार्तालाप का वृताम्त-नवस्वर १८७८ ई०)

"मुक्ते भी महाराज स्वामी जो जगतारक से पांच बार मिलने का प्रथसर प्राप्त हुना। प्रथमवार सन् १६७६ में मा कि मंदी अमीचन्द साहव सरदार भूतपूर्व जुडी कियल असिस्टेंण्ट कलक्टर ने प्रशंसनीय महाराज को यहां बुलाया था, रात को सेठ गजमललूब की हवेली जो चौका कड़क्का में है, में प्रशंसनीय महाराज ने उपदेश दिया। उस दिन प्रथम तो लगभग दो बजे दिन को भेंट हुई थी: जू कि स्वामी जी महाराज की प्रसिद्ध समस्त देशों में फेल रही थो भीर यहाँ अपप प्रथम बार ही पधारे ये इसलिए में एक प्रश्नकर्ता के स्थ में आपको सेवा में गमा। मेरे साथ एक सेवक और हिन्दू जो दीवान बूटा सिंह यहाँ के कम्योजीटर था, गमें और बैठते ही महाराज जी से मा वे प्रश्न किए?

१. ग्रात्मा क्या वस्तु है।

२. बहुत से मत शारीर के नष्ट होने ला पश्चात् शुभ कर्मों के कारण मनुष्य का मुक्त होना स्वीकार करते हैं, वास्तव में यह मोक्ष किस वस्तु का नाम लास लास करते हैं.

३. बार-बार अन्म लेने का क्या कारए है ? यदि व्या कथन को माना आये कि पाप करने ने मनुष्य बार-बार जन्म लेने का अधिकारी है तो मेरे विचार में मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो वह अवश्य पाप किया करता है, इसमे सिद्ध होता है कि स्वयं ईश्वर को ही इच्छा मे मनुष्य बार-बार जन्म लेने का धाविकारी ठहरता है। यदि ईक्वर की इच्छान हो तो मनुष्य माँ के पेट से ही ऐसा उत्पन्त हो कि पवित्रता प्राप्त करके ताकि पापन करे।

४. बुराई या तो शैनान में उत्पन्न हुई या ख़दा से या अपनी ही इच्छा से।
यदि अपनी इच्छा में उत्पन्न हुई है तो विदित हुया है कि ईश्वर के ग्रिशिरिक्त
भी कोई कारण बुराई या भलाई का ऐसा है जो स्वयं ही उत्पन्न होने की शक्ति
रखता है। ख़ुदा के बस का नहीं । और जो ख़ुदा ही ने इस बुराई को उत्पन्न किया
तो विदित हुग्रा कि बुराई का आविष्कारक भी परमेश्वर है और चूं कि उसकी
उत्पन्न की हुई कोई वस्त् श्रेष्ठिता से रहित नहीं और न निकम्मी है, इसलिए
इससे यह माना पड़ेगा कि स्वयं ख़ुदा ने मनुष्य केलिए बुराई उत्पन्न की तो फिर

इन प्रकार के उत्तर स्वामी जी महाराज ने कई प्रकार से देर तक दिये।
प्रकान नं १ और ४ का उत्तर ऐसा युनित्युक्त था कि मेरा मंतीय हो गया था और
प्रकान नं २ और ॥ के निषय ॥ उत्तर देने का वचन दिया था। उसी दिन सायं-काल स्वामी जी ने उपदेश दिया। ग्रजमेर के ग्रसंख्य सामान्य और विशेष व्यक्ति एक जिन थे। वृंकि उपदेश करने में दो चार वाक्य कहने के परचाद मिलास में से पानी के घृट नेते थे दूसरे दिन मैंने उसके विषय में भी ग्रापमे निवेदन किया कि यह रीति तो ग्रंगरेज पादरियों की है आप क्यों करते हैं? कहा कि यह वैद्यक से सम्बद्ध वात है। मनुष्य दुवंल है, कहते-कहते निक्त में उत्तेजना आ जाती है। पानी के घृट नेने से वह दूर को जाती है इसमें क्या बुरा है?

उसी दिन स्वामी जी महाराज की गोरक्षा के विषय ■ विरकाल तक मुक्त में वालें हुई ? जूँकि मेरे विचार पहुंच ही से गोहत्या के विरुद्ध हैं, मैंने निरम्तर लेग्नों में भीर विकेष परिका में यह बात अली भंगित सिद्ध कर दी है कि भारत जैसे देश में गाय मारना विहक्त मुस्ता भीर नासमक्षी है, भीर यह कि गाय मारने में मुसलमानी नहीं घरी हुई है। इस लिए स्वामी जी मुझ से बहुत प्रसन्त हुए और कहा कि आज में हम नुमको अपने विचारों का एक स्तम्भ समक्षते हैं और यह भी कहा कि तुम जो पत्रिका गो रक्षा के बारे में लिखो उसकी एकप्रतिलिप हमको भी विख्वाना। उस समय एक विज्ञ भी स्वामी जी ने अपना मुक्त को दिया।

इसके परचान् जब स्वामी जी उदयपुर गये तत्र भी भेंट हुई, जोधपुर में गये तब भी हुई थी। मेरे दिकार में स्वामी जी महाराज एक महात् पुरुष थे और उनके मरने से भारतवर्ण को बहुत बड़ा धक्का लगा है।

हस्ताक्षर-मृराद मनी (लेखराम गृ० ४२१-४३०)

## मूर्तिपूजा

(मसूदा 🔳 ग्रद्भशाला 🖶 ग्रष्यक्ष शिवराम 🗏 प्रक्ष्मोसर—दिसम्बर, १८७८)

एक दिन रामवाग के हनुमान के मन्दिर में रियासत की अववशाला का अध्यक्ष शिवराम आया। उसने हनुमान की मूर्ति के आगे दण्डवत् की और हनुमान को स्तुति में कुछ बलोक पड़ें। उसने महाराज को प्रणाम न किया। महाराज ने उससे कहा कि तूने हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दण्डवत् की और दलोक भी पढ़ें परन्तु वह तुभसे बोला तक नहीं। देख हम तुभे बाह्यण समभ कर विना खुलाये ही तुभसे बोलते हैं और हनुमान तेरे बुलाने पर भी नहीं खोलता। वह बोला कि हनुमान जो का बोलना हम समभते ■ भीर लोग नहीं समभते महाराज ने कहा कि तेरे हनुमान हमने डरते ■ जो तुभसे गुप्त बोलते हैं। इसके पश्चात् उसने कुछ न कहा। (देवेन्द्रनाथ २ ! १४४, लेखराम पृ० ५४२)

### नवीन बेदान्त

(नवीन वेदान्ती साधु से रिवाड़ी 🖩 प्रश्नोतर—जनवरी, १८७६)

जब स्वामी जी रिवाड़ी में थे तो एक साधु ने उनसे कहा कि मैं बह्य हूँ। स्वामी जी प्रथम तो मौन रहे फिर कहा कि ईश्वर ने सूर्य, चन्द्र, पृथिवी बनाया। सू एक हाथ भर पृथिवी इधर (वायु मंडल में) रचकर यदि हुम की बतलावे तो हम तुक्को परमेश्वर माने।

सब लोग हंस पड़े और वह साधु मौन हो गया । (लेखराम पृ० ४३४)

# हिन्दू मुसलमानों के तीर्थ

(वकारमली बेग से कुम्भ मेला हरिद्वार में प्रश्नोत्तर —फरवरी से मप्रैल, १८७६)

सन् १८०६ ■ होने वाले कुम्भ के मेले पर एक दिन नजफश्रली तहसील-दार कड़की स्वामी जी के पास आये और व्याख्यान सुनने लगे। व्याख्यान सुनकर कहा कि प्राजतक कुछ सन्देह था परन्तु अब अच्छी प्रकार सिद्ध हो गया जितना ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान संस्कृत में है उतना दूसरी भाषा में नहीं। दूसरी बार, वकार अली बेग डिप्टी मैंजिस्ट्रेट को साथ लेकर आये। डिप्टी साहब तम्बू के द्वार में और तहसीलदार साहब भीतर आ गये और डिप्टी साहब से कहा कि स्वामी जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं. मैं भी उनका सेवक हैं। डिप्टी साहब ने स्वामी जी से प्रश्न क्या कि यह हरिद्वार और हर की पौड़ो क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हर की पैड़ी तो नहीं किन्तु हाड़ की पैड़ी है क्योंकि हजारों मन हड़ियाँ यहाँ पड़ती हैं।

डिप्टी साहब ने कहा कि यदि इस गंगा में स्वान का माहारम्य है तो इसमें ही क्या विशेषता है कि पैड़ी पर स्नान दान करें ?

स्थामी जी ने कहा कि यह बात पंडों की वनाई हुई है क्योंकि यदि लोग गंगा में प्रत्येक स्थान पर स्नान करने लगें तो पंडा जी दक्षिए। कहा से लें। श्वापके यहां अजमेर में भी यही बात है। मुजाविर (कब्र के समीप रहने वाला) कहते हैं कि न इधर न उधर चढ़ाओं बल्कि इन ईंटों में घढ़ाओं, ख्वाजा साहब इन ईंटों में घुसे हैं। इस पर वे निरुत्तर हो गये। (लेखराय पृ०६११)

#### एक साथ खानपान

(कुम्भ मेला हरिहार में यबनों से प्रश्नोत्तर--फरवरी से भग्नेल, १८७६)

सन् १८७६ में होने वाले कुम्भ के मेले पर जब स्वामी जी मायापुर हरिद्वार में तम्बू लगाकर ठहरे हुए ये तो उम्मीदखां भौर पीरजी इन्नाहीम नामक दो यवनों ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि हमने मुना है कि प्राप मुसल-मानों को भी भार्य बना लेते हैं।

स्वामी जी ने कहा कि हम वश्स्तव में आर्थ्य बना लेते हैं। प्रार्थ्य के प्रर्थ श्रोडिट ग्रीर सत्यमार्ग पर चलने वाले के हैं। जब ग्राय सत्यधर्म स्वीकार करें तब ग्रार्थ्य हो गये।

उन्होंने कहा कि इमारे साथ मिलकर साधीये ?

स्वामी जी ने कहा कि हमारे यहां केवल उच्छिट का त्याग है, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं खाते।

मुसलमानों ने कहा कि एक स्थान पर साने से प्रेम बढ़ता है।

स्वामी जी ने कहा कि कुत्ते भी तो मिलकर एक स्थान पर खाते हैं परन्तु खाते-खाते आपस में लड़ने लगते हैं।

इस पर वे मौन हो गये। (लेखराम पृष्ठ ६०१)

## मूत्तिपूजा

(मूला मिस्त्री से हरिद्वार मेलें में प्रश्नोत्तर—मार्च, १८७१) सन् १८७१ में होने वाले कुम्म के मेले पर एक दिन मूला मिस्त्री सब ग्रोबरसियर नहर गंगा ने स्वामी जी से पूछा कि भ्रापने यह मूर्तिखंडन की बात क्यों भीर कैसे उठाई ?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मेरा प्रथम से ही यह विचार था कि मूर्तिपूजा केवल प्रविद्या अन्धकार से है परन्तु इसके प्रतिरिक्त मेरे गृह परमहंस श्री विरजानन्द सरस्वती जी महाराज बैठे-बैठे खण्डन किया करते थे क्योंकि ग्रांखों से लाचार थे। भीर कहते थे कि कोई हमारा शिष्य ऐसा भी हो जो इस प्रन्धकाय को देश से हटा दे। इसलिए मुभे इस देश पर दया प्राई इस लिये यह बीड़ा उठाया है। (लेखराम पृष्ठ ६०१)

### नवीन वेदान्त

(नवीन बेदान्ती साधु से हरिद्वार 🖩 शास्त्रार्व—५ म्रमेल, १८७६)

धू प्रप्रेल, सन् १८७६ रिववार तदनुसार पूर्णमासी बंत, संवत् १६३६ की जब कि स्वामी जी घितसार की घिकता के कारण रुग्ण हो गये घोर जंबा भी दर्द करती थी धर्मात् एक छाला निकला हुग्रा था। मेले में धूम एड़ गई क्योंकि एक दिन व्याख्यान नहीं हुगा था। साधुमों ने इसको स्वणं घवसर समभा मौर पंक्तिबद्ध होकर शास्त्रायं के लिये माने लगे। इस प्रभिन्नाय से कि वे जब शास्त्रायं करना स्वीकार न करेंगे तो हम प्रसिद्ध कर देंगे कि हार गये। स्वामी जी उस दिन तम्बू में चारणाई पर विश्वाम कर रहे थे। जब दूर से उनको प्राता देखा तो उठ वैठे भीर साधारण सत्कार के पश्चान प्राने का कारण पूछा। उनमें से एक परमप्रसिद्ध साधु ने जो सबसे अधिक विद्वान् था कहा कि हम घापसे शास्त्रायं करने थाये हैं। स्वामी जी ने कहा कि बहुत बच्छा, घाप किसी विषय पर बातचीत करें।

साधु जी-हम वेदान्त पर चर्चा करेंगे।

स्वामी जी-पहले ग्राप मुर्फे समक्ता दें कि वेदान्त से ग्रापका क्या ग्राभ-प्राय है।

साधुजी — वेदान्त से यह अभिप्राय है कि जगत् मिण्या है और ब्रह्म सत्य है।

स्वामी जी—जगत् से क्या प्रभिन्नाय है और कौन-कौन पदार्थ जगत् के भीतर हैं और मिण्या किसको कहते हैं ?

साधु जी-परमासु से लेकर सूर्य पर्य्यन्त जो भी है उसे जगद कहते हैं भीर यह सब मिच्या भर्यात् भूठा है। स्वामी जी—तुम्हारा शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु **मीर** पुस्तक भी इसके भीतर हैं या नहीं।

माधु जो —हाँ यह सब इसके भीतर हैं। स्वामी जी —ग्रौर ग्रापका मन भी इसके भीतर है या बाहर ? माधु जो —हाँ वह भी जगत् के भीतर है।

स्वामी जी—जब तुम स्वयं ही कहते हो कि हम भौर हमारा गुरु, हमारा मत और हमारी पुस्तक, हमारा बोलना भौर उपदेश, ये सब मिथ्या हो मिथ्या हैं अर्थात् भूठ है तो हम तुमको क्या कहें। स्वयं वादी के कहने से ही उसका दावा खारिज है। साक्षी भादि की कुछ भावस्यकता नहीं।

साधु जी धादचर्यचिकत तथा पराजित होकर वहां से चले गये और फिर कभी उस प्रकार जस्था वांधकर स्वामी जो के सम्मुख शास्त्रार्थ को न ग्राये।

(लेखराम पृष्ठ ६२२)

### नमस्ते पर

(मुंशी इन्द्रमणि जी से मुराबाबाव में शास्त्रार्थ--जौलाई, १८७६)

युरादाबाद में समाज की स्थापना से पूर्व कई दिन तक मुन्धी इन्द्रमिण ग्रीर और स्वासी जी महाराज का परसार इस विषय में शास्त्रार्थ हुआ कि समाजी में प्रकास के स्थान पर क्या शब्द नियन किया जाते। श्री स्थासी जी कहते थे कि 'नमस्ते'' कहना चाहिये। नुन्नी इन्द्रमणि ने कहा कि हमने प्रथम जयगोपाल ग्रीर नत्परचान् "परमात्मा जयते" प्रचलित किया, इस पर लागों ने वहुन याजेग किये और हुँसी उड़ाई। यव सब मामला ठण्डा हो गया है। सब नमस्ते प्रचलित की जावेगी तो फिर लोग धुन्द मचविंग ग्रौर इसके ग्रांतरिक्त परमेश्वर का नाम जिस शब्द में ब्रावे उसे कहना चाहिये। "नमस्ते" कहने में यह बुराई है कि जो राजा से नमस्ते किया जावे तो क्या राजा भी एक तुच्छ, कोली चमार ये तमस्ते कहेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुन्शी जी 1 बड़ा किसको कहते हैं ? जिस मनुष्य ने यह गर्व किया कि मैं बड़ा हूँ सर्थात् राजा या विद्वात् या ग्रवीर है तो उसमें अभिमान आ गया और उसकी वड़ाई में दोष लग गया । देखो जितने महाराजाधिराज, जूरवीर और विद्वात हुए हैं उन्होंने धपने मुख से अपने आप को बड़ा कभी नहीं कहा। नमस्ते का अर्थ मान भौर सरकार का है जिससे राजा-प्रजा दोनों को परस्पर नमस्ते कहना ठोक है। ग्रब हम तुम से यह पूछते हैं, तुम अपने अन्तः करण से सत्य कह देना कि जब

कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर ग्राता है या तुमको मिलता है तो उसे देखकर सुम्हारे मन में क्या विचार ग्राता है ?

मुन्ती जो मौन रहे। तब स्वामी जी कहने लगे कि कौन नहीं जानता कि सम्मानित पुरुष को देखकर उसका सम्मान और छोटे व्यक्ति को देखकर उसका स्रातिच्य तुरन्त करने का घ्यान माता है। फिर बतलाइये कि ऐसे म्रवसर पर परमेश्वर के नाम का क्या सम्बन्ध है? मनुष्य को चाहिये जो मन में हो वहीं मुख से कहें भौर यह प्रापका दोष है कि मापने पहले 'जयगोपाल' और फिर 'परमात्मा जयते' प्रचलित किया। विचार करके ऐसा शब्द जो पहले इस देशवासियों में प्रचलित था, प्रचलित क्यों न किया। इससे सब मार्थसमाजों में 'नमस्ते' का उच्चारण करना ठीक है जैसा कि सब दिन से महर्षि लोगों में प्रचार था। और नमस्ते शब्द वेदों में भी भाया है। हम यजुर्वेद से बहुत से प्रमाण दे सकते हैं। माप 'परमात्मा जयते' का किसी प्राचीन प्रन्य से प्रमाण नहीं दे सकते। फिर उसी दिन दोपहर के पश्चात् बहुत से प्रमाण मार्पप्रयों भौर वेदों से निकालकर दिखलाये परन्तु मुन्ती जो ने भपने दुराग्रह भीर हठ- धर्मी से न माना। (लेखराम पुष्ठ ४४३-४४४)

#### अवतारवाद

(५० रामप्रसाद 🗪 पं० वृत्दावन से बदायूं में शास्त्रार्थ-प्रगस्त, १८७६)

नोट—स्वामी जी ३१ जीलाई, सन् १८७६ की बदायूं मे पधारे धीर १४ प्रगस्त, सन् १८७६ की दोगहर तक वहां निवास किया। इसी समय के बीच में यह शास्त्रायं हुमा। यद्यपि शास्त्रार्थं की ठीक तिथि लिखी हुई नहीं है तथापि ऐसा अनुमान है कि यह शास्त्रायं ५ अगस्त के परचात् हुमा क्योंकि ४ प्रगस्त तक के उनके कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण जीवनचरित्र में दिया हुमा है। उसके परचात् शास्त्रार्थं की चर्चा है। यह शास्त्रायं दो दिन तक होता रहा।

पण्डित रामप्रसाद, पण्डित वृन्दावन, पण्डित टीकाराम, पण्डित रामप्रसाद दारोगा सभा ग्रादि सज्जन स्वामो जो के निवास स्थान पर शास्त्रार्थ को इच्छा से पहुँचे। प्रथम पण्डित रामप्रशाद जी ने बातचीत ग्रारम्भ की।

पण्डित रामप्रसाद—ईश्वर साकार है और उसमें पुरुषसूक्त की यह ऋचा प्रमास है—

"सहस्रक्षी**र्धा पुरुषः" इत्यादि (यजुरु ग्र**घ्याय ३१, मन्त्र १)

यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसको "सहस्रशीर्या" धादि क्यों लिखा ?

स्वामी जी—सहस्र कहते हैं सम्पूर्ण जगत् को और असंख्य को। जिसमें अमंख्यात शिर, आंख और पैर ठहरे हुए हैं उस परमेश्वर को "सहस्रक्षीर्या" आदि कहते हैं। यह नहीं कि उसकी हजार अखिंहों।

पण्डित जी ने भ्रमरकोश का प्रमास दिया।

स्वामी जी ने कहा कि वेदों में धमरकोश प्रमास नहीं प्रत्युत निरुक्त ग्रीर निघण्डु ग्रादि प्रमास हैं।

पण्डित जी ने कहा कि हम तो वह पढ़े ही नहीं भौर लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है और साकार है। इसमें लक्ष्मीसूक्त का प्रमाण है—-

#### "प्रक्वपूर्णा रचमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम् । धियन्देवीमुपह्वये धीर्मा देवीर्कुप्यताम् ॥ ३ ॥

इसमें जो विशेषण हैं उनसे उसका साकार होना मिद्ध होता है।

स्वामी जी — प्रथम तो यह बाक्य संहिता का नहीं और जो तुम उसको बिच्यु की स्त्री समक्षकर बुलाते हो तो विच्यु तुमको अपनी स्त्री नहीं देगा और तुम उसके मांगने में पाप के भागी होगे और वह भी व्यभिचारिणी ठहरेगा। लक्ष्मी के अर्थ राज्यलक्ष्मी, राज्य की सामग्री और शोभा के हैं और इसी कारशा में इस ब्लोक में हाथी, रथ और योड़े लिसे हैं।

पण्डित रामप्रसाद—ग्राप जो कहते हैं कि वेदों के पहने का ग्राधिकार सबको है, यह श्रमुचित है। वेद पढ़ने का श्राधिकार केवल डिजों को ही है श्रीर उनमें से भी मुख्य बाह्मणों को है।

स्वामी जी---

#### यथेमां बाचं कत्याणीमावदानि अनेभ्यः । इत्यावि ।

इस वेदमन्त्र से स्वष्ट सिद्ध है कि वेदों के पढ़ने का मधिकार सबको है। पण्डित जी---जो रामचन्द्र और कृष्णादि हुए हैं, ये सक्षान् परमेश्वर के भवतार हैं।

स्वामी जी—ऐसा न समझना चाहिये, यह वेद के विरुद्ध है। परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेखा।

पण्डित जी-इस यजुर्वेद के मन्त्र से विष्णु का वामनावतार सिद्ध होता है-"इदं विष्णुविवक्कमे त्रेवा निदंधे वदम्।"

स्वामी जी--इससे वासनावतार सिद्ध नहीं होता । इसका अर्थ यह है कि

परमेश्वर भ्रपनी सामर्थ्य से सब जगत्को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण करता है। यह नहीं कि परमेश्वर ने तोन प्रकार से चरण रखा जैसा कि तुम कहते हो।

पण्डित वृत्दावन जो बोले तो इससे विदित हुआ कि विष्णु साकार नहीं है। स्वामी जी-विष्णु के अर्थ तो करो, यह किस घातु से बना है ?

पण्डित बृन्दावन जी-"विष्तृ व्याप्ती" से विष्णु बनता है अर्थात् जो सर्वव्यापक हो उसे विष्णु कहते हैं।

स्वामी जी---फिर जो व्यापक है वह साकार कैसे हो सकता है ? पण्डित रामप्रसाद-इस यजुर्वेद के मन्त्र में--

"नृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः"

जो "कुचर" शब्द ग्राया है उससे मत्स्य (मच्छ) ग्रादि भवतार सिद्ध होते हैं क्योंकि "कुचर" का ग्रर्थ है पृथिबी पर कलने वाला।

स्वामी जी-कुचर से मत्स्यादि ग्रवतार सिद्ध नहीं होते। "कु" के अर्थ वेद में कभी पृथिवी के नहीं लिये जाते।

पण्डित रामप्रसाद-महीबर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है।

स्वामी जी—महीधर की टीका प्रायः झशुद्ध है। निरुक्त और नियण्डु झादि के विनावेद का अर्थ शुद्ध नहीं हो सकता।

पण्डित रामप्रसाद--फिर ग्रापने-ग्रपने पास महीश्वर की टीका को क्यों रखा हुआ है ?

स्वामी जी—खण्डन के लिये और देखो इसका प्रशुद्ध अर्थ "गणानां त्वा गणपितपुश्ह्वामहे" इत्यादि आठ दस मन्त्रों पर । क्या ऐसे प्रयं प्रमासा योग्य हैं कि यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे आदि आदि । वेदों पर जो ऋषियों की टीका हैं वही प्रमासा के योग्य हैं । और प्रवतारों का न होना यजुर्वेद के वासीसर्वे अध्याय के मन्त्र "सपर्यगाच्छुक्रमकायमद्रणमस्त्राविरं शुद्धम् , इत्यादि से सिद्ध है कि सर्वव्यापक परमात्मा कल्यासम्बद्धम, काया अर्थात् शरीर से रहित. नाड़ी नस आदि बन्धन से मुक्त और शुद्धस्वक्ष्य पापों से न्यारा है । जिसने आदि जगल में अपनी अनादि प्रजा जीवों के लिये वेदविद्या का प्रकाश किया । शप्त्रार्थं दो दिन में समाप्त हुआ । (लेखराम १९८ ४४६-४४७)

## सत्यासत्यविवेक की भूमिका

यह शास्त्रार्थं श्री गोविन्दराम हासानन्द नई सड़क दिल्ली ने पं० लेखराम

कृत महर्षि जीवनचरित्र सं भाषा में अनुवाद कराके दयानन्द ग्रन्थसंग्रह में छापा षा । उसी के अनुसार यह छापा गया है। इस शास्त्रार्थ सम्बन्धी उसके सम्पादकीय में सं निम्न लेख भी उपयोगी समझकर नीचे दिया जाता है।

महर्षि-दयानन्द सरस्वती और पादरी टी० जी० स्काट साहेब के मध्य तीन दिन तक बरेली नगरी में जो लिखित शास्त्रार्थ हुआ था, उसका विवरण धर्मवीर श्रो पण्डित लेखराम जो धार्य मुसाफिर कृत महर्षि के बृहद् उर्द् जीवन-चरित्र में, पृष्ठ ४४१ से ४६३ तक मुद्रित हुआ है। महर्षि-दयानन्द १४ मगस्त, सन् १८७६ ६० तदनुसार भाद्रपद कृष्णा १२, संबत् १६३६ वि० को बरेली पधारे ये और बेगम बाग में श्री लाला लक्ष्मी नावायण जो खजांची की कोठी में उन्होंने निवास किया था।

प्रथम कई दिन तक महर्षि के उपदेश होते रहे, जिन में जनता बहुत अधिक संस्था में उपस्थित होती थी। नगर के बड़े राज्याधिकारी कलक्टर आदि तथा अंग्रेज एवं पादरी मादि और नगर के प्रतिष्ठित सज्जन भी बड़े प्रेम और उत्साह से उपस्थित होते थे। इस प्रकार कई दिन तक बड़ा आनन्द रहा और जनता उपदेशामृत पान करके लाभ उठाती रहो।

उन दिनों महिष के पूर्व परिचित श्रीर अक्त मुश्रसिद्ध पादरी टी॰ जी॰ स्काट साहेब का निवास भी बरेलों में हो था। महिष के व्याख्यानों में स्काट साहेब भी बड़े जरसाह से पवारा करते थे। महिष के जीवनचरित्र के प्रसंगों में स्काट साहेब का उन्लंख पाया जाता है। मेला चांदापुर में भी श्री स्काट मही-द्य ने इसाई मत के प्रतिनिधि के छन में भाग लिया था। ये पादरी साहेब श्रमेरिका के रहने वाले थे और इसाई मत का प्रचार करने के लिये भारत में पथारे थे। ये इसाइयों के प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के श्रनुयायी, मुयोग्य विद्वान, मसुरभाषों और व्यवहारकुशन विद्वान थे। महिष के ये बहुत प्रेमी थे, और महिष ने तो इनका नाम ही भवत स्काट रख दिया था।

कुछ लोगों ने विचार किया कि महाँप-दयानन्द और पादरी स्काट साहेब का परस्पर शास्त्रार्थ कराया जाये। महाँप-दयानन्द भीर पादरी साहेब ने भी इस प्रस्ताव को उत्तम समझा और यहर्ष स्वीकार कर लिया। तदनुसार आव-दयक नियम आदि निर्धारित किये गये और तीन दिन तक लिखित रूप मे यह शास्त्रार्थ आनन्दपूर्वक होता रहा। समाप्ति के कुछ ही दिन पश्चान् इस, शास्त्रार्थ का विवरमा उर्द् भाषा में; पुस्तकाकार में छपवाकर प्रसारित किया गया था।

धर्मवीर श्री पण्डित लेखराम जी ने अपने ग्रन्थ में जो विवरण बरेली

शास्त्रार्थं का प्रस्तुत किया है, वह सब ज्यों का त्यों उसी प्रति के प्रनुसार प्रतीत होता है, जो कि शास्त्रार्थ के प्रन्त में प्रकाशित की गई थी। उस प्रति का ब्रारम्भिक निवेदन श्री पण्डित लेखराम जी के ग्रन्थ में पृष्ठ ४४२ पर इस प्रकार मुद्रित हुआ है—

"विदित हो कि यह निस्तित शास्त्रार्थ बहै आनन्द के साथ जैसा कि प्रायः सुसम्य, सुधोग्य भीर विद्वान् पुरुषों में हुमा करता है, भीर जैसा कि वास्तव में होना भी चाहिए, स्वामी दयानन्द सरस्वती जी भीर पादरी टी॰ जी॰ स्काट साहेब के मध्य राजकीय पुस्तकालय बरेली ः में तीन दिन तक ता॰ २५, २६, भीर २७ ग्रान्त सन् १८७६ ई० को लाला लक्ष्मीना रायण साहेब सजांची रईस बरेली की ग्रध्यक्षता में हुमा ।

**धन्य नियमों के साथ ही इस जास्त्रायं के मुख्य नियम इस प्रका**र थे—

"शास्त्राणं लिखित होगा। तीन लेखक -- एक स्वामी जी की तरफ दूसरा पादरी साहेब की तरफ और तीसरा अध्यक्ष महोदय की तरफ बैठकर शास्त्राणं के प्रत्येक शब्द को सावधानी के साथ ज्यों का त्यों लिखते जावेंगे। जिस समय एक विद्वान् निश्चित समय के अस्वर अपना कथन समाप्त कर चुके तो उसका लिखाहुआ वक्तव्य सभा में उपस्थित पृथ्वों को सुना दिया जावे और तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी कराये जावे। और जब शास्त्रार्थ समाप्त हो तो उस पर अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर भी कराये जावे। इन तीनों प्रतियों में से एक स्वामी जी के पास. दूसरी पादरी साहेब के पास और तीतरी अध्यक्ष महोदय के पास प्रमाण स्वरूप रहे, जिससे कि वाद में भी उनमें किसी प्रकार की घटा-बढ़ी न हो सके।"

पृष्ठ ४४३ पर फिर प्रार्थना के रूप में लेख है-

"हम इस शास्त्रार्थ को ग्रक्षरशः मूल के कि जिस पर स्वामी जी भीर पादरी साहेब के हस्ताक्षर हैं, जनुसार करके और स्वामी जी के ग्रादेशानुसार तैयार करके इस को छापेखाने में छपवाते है। इसमें किसी ग्रक्षर का भी परिवर्तन नहीं किया है। इसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिये यहां तक सावधानता रखी गई है कि जहां जिस विद्वान के हस्ताक्षर थे, वहां हस्ताक्षर का शब्द लिखकर उसी का नाम लिख दिया है। पाठक दोनों विद्वानों के लेखों ग्रथवा वक्तव्यों को सत्यासस्य विवेचक इंटिट से देखें और किसो प्रकार के पक्षपात को पास आगने दें, जिससे कि सत्य और ग्रसत्य का प्रकाश भली प्रकार हो जाये। कुछ सज्जनों का कथन है कि इन शास्त्रार्थों के ग्रन्त में निर्णय भी निकाल देना चाहिए। परन्तु हमने

<sup>:</sup>o: जहाँ ग्राजकल म्युनिसिपलबोर्ड बरेली का दफ्तर है, पहले यहां पर हो यह पुस्तकालय था, जिसमें यह जास्त्रार्थ हुआ था । --- सम्पादक

म्नपनी सम्मति प्रकाशित करना उचित नहीं समभा। निर्णय करने का काम पाठकों की सत्यता प्रेमी बुद्धि पर ही छोड़ा जाता है।"

इस भूमिका ग्रौर प्रार्थना ग्रादि की शब्द रचना से जात होता है कि यह लेख श्री लाला लक्ष्मीनारायण जी, जो कि ग्रज्यक्ष थे, की ग्रौर से ही है, भीर उन्होंने ही इस दिवरण को सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

इस पुस्तक के विषय में घर्मवीर श्री पं० लेखराम जी ग्रार्य मुसाफिर कृत महिष के बृहद् जीवनचरित्र में पृष्ठ ७६८ पर लिखा है—

बड़ी सावधानी के साथ प्रथम वार मास सितम्बर, सन् १८७६ ई० में आर्थ भूषण यन्त्रालय आहजहाँपुर में मुद्रित हुआ। ग्रीर दोबारा आर्थ दर्पण प्रेस शाहजहांपुर में ग्रीर चौथी ग्रीर पांचवीं वार उद् व हिन्दी में लाहौर में मुद्रित हुआ।"

प्रस्तुत पुस्तक के रूप में हम "मरयामस्यविवेक" का हिन्दी ग्रनुवाद जनना की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इसे घर्मवीर पण्डित लेखनाम जो के प्रस्थ के आधार पर ही नैयार किया है। गौर ग्रनुवाद-कार्य में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा है कि दोनों पक्ष के विद्वानों के भाव पूर्णनया यथावन रूप में प्रका-कित हों।

—सम्पादक

## शास्त्रार्थ-बरेली

### सत्यासस्य विवेक

ता० २५ अगस्त. सन् १८७६ ई०

#### विषय— पुनर्जन्म

#### स्वामी बयानन्द सरस्वती जी-

जीव और जीव के स्वाभाविक गुल, कर्म और स्वभाव अनादि हैं। और परमेश्वर के त्याय करना आदि गुल भी अनादि हैं। जो कोई मानता है कि जीव की, और उसके गुल आदि को उत्पत्ति होतो है उसकी उसका नाम मानना भी अवश्य होगा। और तिस के कारण आदि का भी निश्चय करना और कराना होगा क्योंकि कारण के विना कार्य की उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है। खो-जो जीव के पाप और पुण्य आदि कर्म प्रवाह से अनादि चले आते हैं, उनका ठीक-ठीक फल पहुँचाना ईश्वर का काम है। और जीवों का विना स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के सुख-दुःख का भोग करना असम्भव है। जब यह बात हुई, तब बारम्बार शरीर का घारण करना भी जीव को अवश्य है। क्योंकि कियमाण कर्म नये-तये करता जाता है

ही ग्रासान है कि यह मिथ्या है ऐसा है। ग्रीर ऐसा नहीं, परन्तु जानने वाले जानते हैं। जिसका दर्द सर्वया चला गया है, वह जानता है, परन्तु मेरे धर्म के गानने वाले इकतालीस करोड़ ईसाई संसार में हैं उनमें से बहुत से तो भूठे ही है, यह मैं स्वीकार करता हूँ उनका कथन भी भूठ ही है।

परन्तु सच्चे ग्रादनी भी बहुत हैं ग्रीर उनका कथन भी पूर्णतथा यथार्थ है, सत्य है। उनकी जीवनचर्था से यह भलीभान्ति प्रमाणित हो जाता है कि उनके सब पाप सर्वथा लुप्त हो चुके हैं। उनके पापों को क्षमा किया गया है। हो इसको जानने ग्रीर समभने के लिये ग्रपना ग्रनुभव होना भी ग्रावस्यक है। यह कार्य ग्रम्यास से होगा।

मैं फिर कहता हूँ कि वह अपने मनुभव का प्रमास, सबसे बढ़कर प्रीर पक्का प्रमास है। युक्ति और तर्क की पुष्टि से भी बढ़कर यह पुष्टि है कि जिसको भनुभव के आधार पर अपना अन्तरात्मा भी पुष्ट करता है। बात यह नहीं कि हम केवल मौखिक कथनमात्र ही करते हैं, ऐसा कथन तो मिथ्या भी हो सकता है। परन्तु जिसके पाप तोबा करने के बाद अपना अस्तित्व सर्वथा खो चुके हैं कि वह नहीं जानता कि जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र से क्षमा का वचन कह तो क्या वह पुत्र यह नहीं समकता कि पिता ने उसे क्षमा कर दिया है और सब चिन्ताओं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव-हृदय की भी इसी प्रकार अवस्था है।

मैंने तर्क, युक्तियों मौर शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा तथा मनुष्यों के अपने प्रस्यक्ष मनुभव के माधार पर, यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर पापों को भ्रमा करता है।

— हस्साक्षर पावरी टी॰ औं स्काट साहेग्र (लेखराम ९० ४४६-४७०)

### ॥ काशी में विज्ञापन-पत्र ॥

सितम्बर, १८७६

सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय ाण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महारां विजयनगर के अधिपति के आनन्द बाग में जो महमूदरंग के समीप है, निवास करते हैं। वे वेदमत का प्रहुण करके उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते। किन्तु जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदोक्त १—मृष्टिक्रम २—प्रत्यक्षादि प्रमाण ३—आप्तों का आचार और सिद्धान्त तथा ४—आत्मा की पवित्रता और विज्ञान के विरुद्ध होने के कारण पाषाणादि मूर्तिपूजा, जल और स्थलविशेष पाप निवारण करने की अक्ति व्यास मृति आदि के नाम से छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यर्थ पुराण नामक आदि, बहावैवर्त्तादि ग्रन्थ, परमेश्वर के भवतार व पुत्र होके भपने विश्वासियों के पाप क्षमा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये अपने मित्र पैगम्बर की पृथ्वी पर भेजना, पर्वतों का उठाना, मुदौं का जिलाना, चन्द्रमा का खण्डन करना, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, स्वयं बहा बनना अर्थात् ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समक्रना, कण्ठी, तिलक और रुद्राक्षादि धारए करना और रीव, शाक्त, वैष्णव गाग्।पत्यादि सम्प्रदाय म्रादि हैं, इन सबका खण्डन करते हैं। इससे इस विषय में जिस किसी वेदादि शास्त्रों के अर्थ जानने में कुशल, सम्थ, शिष्ट, आप्त विद्वान् को विरुद्ध जान पड़े, भपने मत का स्थापन भीर दूसरे के मत का खण्डन करने में सामध्यं हो, वह स्वामी औं के साथ शास्त्रार्थ करके पूर्वोक्त व्यवहारों को स्थापित करे। इससे विरुद्ध मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इस शास्त्रार्थ में मध्यस्य रहेंगे । वेदार्थं निष्चयं के लिये जो बह्या से लेके जैमिनि मुनि पर्यन्त के बनाये ऐतरेय बाह्यरा से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त देदानुकूल आर्थ ग्रन्थ हैं वे बादी और प्रतिबादी उभय पक्षवालों को माननीय होने के कारए। माने जावेंगे। ग्रीर जो इस सभा में सभासद हों वे भी पक्षपात रहित धर्म, गर्म, काम भीर मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक-ठीक जानने, सत्य के साथ प्रीति भौर श्रसत्य के साथ द्वेष र**सने वाले हों, इनके विपरीत** नहीं। दोनों पक्ष वाल जो कुछ कहें उसका शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावें । वादी ग्रीर प्रति-वादी अपने-अपने लेख के अन्त में अपने-अपने लेख पर हस्ताक्षर से अपना-अपना नाम लिखें। तब जो मुख्य सभासद्हों वे भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें। उन तीन पुस्तकों में से एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय ग्रीर तीसरा सब सभा सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा में रक्खा जावे कि जिससे कोई ग्रन्थथान कर सके। जो इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान लोग सत्य ग्रौर ग्रसत्य का निर्णय करके ग्रौरों को न करावेंगे तो उनके लिये भ्रत्यन्त लज्जा की बात है, क्योंकि विद्वानों का यही स्वभाव होता है जो सत्य ग्रीर ग्रसत्य को ठीक-ठीक जान के सत्य का ग्रहरण ग्रीर ग्रसत्य का परित्याग कर दूसरों को कराके ग्राप ग्रानन्द में रहना ग्रीरों को ग्रानन्द में रखना।

—विव्यत भीमसेन सर्मा (देवेन्दनाय २ । २२१)

### सस्य क्वनों का

(बाबू उमाप्रसाद मुकर्जी दानापुर से प्रश्नोसर -३० अक्टूबर, १८७६)

जब स्वामी जी ३० अक्तूबर, सन् १८७६ को दानापुर पधारे तो बाब् उमाप्रसाद मुकर्जी हेडक्लकं महकमा मैजिस्ट्रेट साहब ने प्रश्न किया— बाबू --- यद्यपि ग्रापका कहना ठीक है परन्तु लोग हठ से न माने तो ग्राप क्या करेंगे ?

स्वामी हिमारा काम इतना ही है कि हमारा कथन को लोग कान में स्थान दें झौर जब पूर्ण रूप से मुन लेंगे तो वह सूई की भांति भीतर चुभ जायेंगे, निकाले से न निकलेंगे। यदि उनका मित्र या प्यारा एकान्त में पूछेगा तो स्पष्ट कह देंगे कि ठीक है। इठ या लोभ लालच से न कहे तो न कहे।

(लेखराम पृ० ४६८)

## आततायी को 🚾 वेना धर्म

जब स्वामी जी दानापुर में ये तो एक दिन स्वर्गीय दाबू प्रनम्तलाल ने एक गुलाब का फूल तोड़ा। उसे देख कर स्वामी जी ने ललकार कर कहा कि भाई! तूने बुरा किया। यह फूल कितनी वायु को मुगन्वित करता। तूने इसे तोड़कर इसके नियंत कार्य से इसे रोका। इसके पश्चात् जब स्वामी जी भीतर प्रानकर बैठे तो स्वामी जी के हाथ में मक्खी उड़ाने का मोर छल था उक्त बाबू ने कहा कि फूल के तोड़ने में तो भापने पाप बतलाया परन्तु क्या भापके हाथ के मोरछल से मक्खी को करद नहीं होता? इस पर स्वामी जी ने कहा कि भात-तायी के रोकने में तुम्हारे जैसे मनुष्यों ने बाधा डाली जिससे भारत का नाश हो गया। तुम जैसे निबंल भीर साहसहीन लोगों से रराभूमि में क्या हो सकता है ?

(लेखराम पृ० ५०१)

# अनेक विषय

(भगत जीवनसास कायस्य युजक्करनगर से प्रश्नोत्तर-सितम्बर, १८८०)

प्रश्न प्रथम दिन-प्रज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति के विना दु:स की निवृत्ति भीर सुसाकी प्राप्ति होती है या नहीं ?

उत्तर स्थामी जी-सुस दो प्रकार के होते हैं—एक विद्याजन्य, एक प्रविद्याजन्य। विद्याजन्य ऐसा सुस होता है जिसको सर्वसुस कहते हैं और प्रविद्याजन्य ऐसा होता है कि जैसा पशु प्रादि को। प्रज्ञान की निवृत्ति विना ज्ञान के नहीं होती है भौर न ज्ञान की निवृत्ति विना प्रज्ञान के। जीव के प्रत्य होने से एक विषय में उसको ज्ञान होता है भौर अनेक विषय में अज्ञान। ग्रीर जो सर्वज्ञ है उसमें ग्रज्ञान नहीं रहता और जो ग्रत्यज्ञ है उसमें ज्ञान

श्रौर ग्रज्ञान दोनों रहते हैं ग्रोर जो सर्वञ्च है वह ग्रल्पज्ञ नहीं ग्रौर जो ग्रह्पज्ञ है वह सर्वञ्च नहीं। जो ग्रह्पज्ञ है वह परिमित ग्रौर एकदेशी होता है ग्रौर जो सर्वेज है वह अनन्त सर्वेदेश वस्तु काल रहित है। जैसे ग्राकाश सब पूर्तिमान् द्रव्यों में व्यापक है ग्रौर पूर्तिमान् द्रव्य व्याप्य हैं। व्यापक उसको कहते हैं जो सर्वेदेश स्थित हो ग्रौर व्याप्य उसको कहते हैं जो एक देशी हो। व्याप्य वस्तु व्यापक मे भिन्न होती है। तीनों ग्रवस्था उसकी व्यापक के साथ ही रहती हैं ग्रौर जैसे पूर्तिमान् द्रव्य किसी ग्रवस्था में ग्राकाश नहीं हो सकते ग्रौर ग्राकाश पूर्तिमान् द्रव्य का स्वकृष भी नहीं हो सकता। इसी से दोनों वस्तु भिन्न हैं ग्रयीन् व्याप्य व्यापक दो वस्तु विशिष्ट रहती हैं, एक वस्तु विशिष्ट नहीं हो सकती।

रात के ग्यारह बज गये इसलिए वार्तालाप पूर्ण न हुमा।

दूसरे दिन वानचीत के बीच में स्वामी जी ने कहा कि इन पोप जी की लोला है। पार्वती ने भपने शरीर से मैल उतार कर बालक बनाकर रख दिया, द्वार पर युद्ध हुआ, पार्वती को विदित न हुआ, चूहे की सवारी और हाथी का जिर लगा दिया।

मैने कहा कि इसमें तो कुछ ग्राद्यमें नहीं प्रतीत होता क्यों कि पार्वती के ता हाथ ये ग्रीर गरीर में मैल उतार कर पुतला बना सकते हैं परन्तु ग्राप यह कहते हैं कि तीन वस्तुएँ ग्राचि हैं, जब स्थूस सृष्टि हुई तो निरवयक परमात्मा ने संयोग कर दिया। वह निरवयन परमाणु का संयोग विभाग कैसे कर सकता है ?

स्वामी जी ने कहा कि तुम परमाणु जानते हो ? भरोके में जो दिखाई देते हैं उनको त्रसरेणु कहते हैं उनका ६० वां भाग परमाणु होता है। तुम उस परमाणु का अपने हाथों से संयोग-वियोग नहीं कर सकते। परमास्मा उन पर-माणुओं की अपेक्षा अति सूक्ष्म है, उसकी रुष्टि में वे स्थूल हैं इसलिए वह संयोग-वियोग कर सकता है।

इस पर मैंने यह निवेदन किया कि जो परमेश्वर सूक्ष्म है वह ब्यापक कैसे है ?

स्वामी जी ने कहा कि जो सूक्ष्म होता है वह ब्यापक होता है, स्थूल कहीं व्यापक नहीं होता। जैसे झाकाश सूक्ष्म है इसलिये वह ब्यापक है परन्तु पृथिबी स्थूल है सो ब्यापक नहीं।

मैंने कहा कि यदि परमेश्वर की ब्यापकता ग्राप आकाश की भाँति मानते हैं तो इससे जीव और ईश्वर के स्वरूप में अभिन्नता माननी पड़ेगी। स्वामी जी—इसका पहले उत्तर हो चुका है। ग्रभिन्नता कदापि नहीं, व्यापकव्याप्य भाव रहता है।

#### श्राद्ध

## (ला० निहालचन्द वंश्य रईस मुजक्कर नगर से प्रश्नोसर—सितम्बर, १८८०)

लाठ निहालचन्द जी वैश्य रईस मुजफ्फर नगर ने वर्णन किया कि स्वामी जी अमौज के महीने में यहां पधारे और हमारे बंगले में नगर के पूर्व की और उतरे थे। मुन्शी डालचन्द हेडमास्टर जिला स्कूल और लाठ बडीप्रसाद तह-सीलदार, बाबू वैजनाथ मुन्सिफ और मैं बुलाने में सम्मिलित थे। उन दिनों कनागत थे और इसी विषय में मैंने स्वामी जी से कुछ पूछा था वयोंकि नगर के कुछ पंडित मेरे पास आये और कहा कि चलो हम चलके स्वामी जी में शास्त्रार्थ करें। परन्तु मैंने जब उनसे स्वयं बातचीत की तो वे मेरे ही प्रश्नों का उत्तर न दे मके परन्तु अन्त में उनके अनुरोध पर मैं स्वामी जी के पास गया। इनमें लाठ बढ़ीप्रसाद जी ने स्वामी जी में बातचीत आरम्भ की। लाठ बढ़ीप्रसाद जी ने स्वामी जी में कहा कि आप से शास्त्रार्थ करना चाहने हैं परन्तु मैंने कहा कि मैं न जास्त्रार्थ करना चाहने हैं परन्तु मैंने कहा कि मैं न जास्त्रार्थ करना चाहने हैं परन्तु मैंने कहा कि मैं न जास्त्रार्थ करना चाहने हैं परन्तु मैंने कहा कि मैं न जास्त्रार्थ करना चाहना है और न शास्त्रार्थ की योग्यता रखता है परन्तु केवल जिप्यरूप में समभना चाहता है। उन्होंने कहा कि आद का फल उसके पूर्वजों को नहीं पहुंच सकता क्योंकि प्रथम तो पितृ विदित नहीं कि किस लोक में हैं।

उसके उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यदि यह सिद्धान्त स्वीकार किया जावे तो दान का देना भी निष्फल है। इसका फल हमको भरने के पश्चित् किस प्रकार मिलेगा।

उत्तर—वह जीव का अपना कर्म है और कर्म कर्ता के साथ रहता है, निष्ट नहीं होता परन्तु मृतक का श्राद्ध दूसरे का कर्म है और जब उसका सम्बन्ध पूर्णतया संसार से टूट चुका तब किया गया है, इसलिए निष्फल है और शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है। और इसके अतिरिक्त यदि यह माना जावे कि पितरों को हमारे दान या प्रार्थना से अच्छा लाभ पहुंच गया है तो यह भी मानना पड़ेगा कि जो उसके शत्रु शाप देते हैं या उसके बेटे उसके नाम से छल करते हैं, उसका भी प्रभाव अवश्य होगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी प्रार्थना से स्वर्ग को और शाप से नरक को बार-बार आना जाना पड़ेगा।

इस पर मैंने यह कहा कि उनको पुष्य का फल मिलना चाहिए, पाप का नहीं । इसलिए कि जिस समय वह व्यक्ति मरा तो पाप का फल प्रवश्य निव्चित होगा, इसलिए शाप का प्रभाव नहीं हो सकता। जैसे कि अधिकार युक्त न्यायाधीश जब एक अपराध का दण्ड दे चकता है तो चाहे अपराधी कितनी ही पुकार क्यों न करे परन्तु दण्ड में न्यूनना या अधिकता नहीं हो सकती। पुण्य का फल किसी मृतक पितृ को इसलिए लिखा है कि जो धन मृतक ने इकट्ठा किया था वही पुण्य कर्म करने में उसकी सन्तान व्यय करती है। उदाहरणार्थ उसने अपने धन के इकट्ठा करने में यदि कोई अधर्म भी किया हो और उसका दण्ड भी निश्चित हो चुका हो तो चूंकि उसके पश्चात् उसकी सन्तान ने अच्छे काम में लगाया इसलिये उसका फल उसको मिलना चाहिये।

उत्तर—यह ठीक नहीं है कि पाप का फल निविचत हो चुका। यदि निविचत हो चुका तो भी कर्म के अनुसार दोनों निविचत होंगे, पहले पिछले की कोई जतं नहीं। यह ठीक है कि दण्ड न्यूनाधिक नहीं हो सकता तो फिर बेटे के दान करने से उस नरकगामी को क्या लाभ हो सकता है। अब रही मृतक के एकिनत हुए धन के अ्यय की बात तो यदि वह पृण्य में अ्यय करता है तो और पाप में अ्यय करता है तो दोनों प्रकार अ्यय करने वाले का हानि-लाभ है, किसी मृतक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं। अन्यथा यदि पृण्य कार्य में अ्यय करने से मृतक को लाभ है तो पाप कार्य में अ्यय करने से हानि भी अवश्य होगी क्योंकि जो पाप उस धन में लड़का पीछे करना है. यह असम्भव है कि उसका प्रभाव न हो। और चूंकि बाप के एकिनत किये हुए धन से प्रायः सन्तान दुराचारी होती है. इसलिए यह सिद्धान्त ही अत्यन्त बुरा प्रभाव डालने बाला है।

फिर मैंने जीझ जाना था. अधिक बातचीत न हुई। चलते समय भी स्वामी जी कहने थे कि इस बात का पूर्ण निर्णय नहीं हुआ। उस दिन से स्वामी जी का प्रेम मेरे हृदय में घर कर गया। (लेखराम पृष्ठ ५१२-५१३)

शास्त्रार्थ का बहाता

(पावरी गुस्बर्ट साहब 🖩 देहरादून में ज्ञास्त्रार्थ — प्रक्टूबर-नवम्बर, १८८०)

'n

स्वामी जी ७ अक्ट्बर, सन् १६६० से २० नवम्बर, सन् १६६० तक देहरा-दून ठहरे। इसी बीच में एक दिन एक पादरी साहब जिनका नाम गुलबर्ट श्रीर उपाधि मैक्शासर है, कुछ ईसाइयों के साथ शास्त्रार्थ के लिये श्राये। श्रीर श्राते ही स्वामी जी से यह बातचीत शारम्भ की कि वेद के ईश्वरीय वचन होने में तुम्हारे पास क्या युक्ति है ? चंकि स्वामी जी उनके ढंग से समभ गये थे कि यह सब खेड़छाड़ है. कुछ सत्य के निर्णय पर इस बातचीन का ग्राधार नहीं । इसलिये उनके प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार कहा "कि इंजील के ईश्वरीयवचन होने का ग्रापके पास क्या प्रमास है ?"

यह सुनकर पादरी साहब कहने लगे कि वाह! पहले तो हमारा प्रश्न है।

उधर स्वामी जी ने कहा कि वाह ! मुक्तको भी तो पहले उत्तर लेने का ध्यान है। इस पर पादरी साहब उठकर चलने लगे। तब स्वामी जी ने कहा कि पादरी साहब ! प्राप तो शास्त्रार्थ करने को साथे थे, इतना शीघ्र क्यों भागते हैं ?

पादरी साहब ने इस पर यह कहा कि जब भ्राप उत्तर ही नहीं देते तो फिर हम बैठकर क्या करें ? इस पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा पहले मैं ही उत्तर दंगा, परन्तु उसके पश्चात् इंजील के विषय में प्रश्न करू गा और आपमे उत्तर लुँगा। इस पर भी पादरी साहब न जमे स्रोर उठकर भागने की हुए। नव स्वस्मी जी ने कहा कि पादरी साहब ! म्राप पहले केवल एक नहीं प्रत्युत दो-नीत प्रवत कर लीजिये परन्तु उत्तर देने के पश्चात् मेरे प्राक्षेपों को मृतिये परन्तृ यह बात भी यादरी माहब को बुरी लगी ग्रीर उठकर चलने को उद्यत हुए । तब स्वामी जी ने यह कहा कि अच्छा पहले आराप पाँच प्रश्न तक वेद परकर लीजिये और जब उनके उत्तर मैं दे चुकु फिर मुक्को अपनी इंजील पर ब्रान्नेप करने दीजिये परन्तु यह भी पादरी साहब को स्वीकार न हुआ और पूर्ववत् डरते रहे। तब स्वामी जी ने कहा कि आप इंजील पर आक्षेपों के होने से क्यों इतना घवराते हैं ? लीजिये पहले आप वेद पर दस प्रदेश तक कर लीजिये और उत्तर मुनने के पश्चात् मुभको इञ्जील पर माक्षेप करने की ग्राजा दीजिये ताकि सुनने वालों को ग्रानन्द भावे ग्रीर सत्य भीर भूठ की वास्तविकता प्रकट हो जावे। भलायह कहाँ की रीति है कि आप धपनी कहे जावें भौर दूसरे की न सुनें। इस पर पादरी साहब को भीड़ की लज्जा ने रोका ग्रीर तब उन्होंने विवंश होकर कहा कि बहुत श्रच्छा परन्तु जिस समम इंजील पर ग्राक्षेप किये जाने की घड़ी ग्राई ग्रीर लिखने की ग्रव-स्था उत्पन्न हुई नव तो पादरी साहब की विचित्र दशा हुई ग्रर्थात् वही मुसल-मान लोगों की सी रट लगाये जाते थे कि जब तक हम अपने प्रश्न के उत्तर से सन्तोष प्राप्त न कर लेंगे और उसकी स्वीकृति न दे देंगे तब तक हम तुमको न बोलने दें स्थीर न तुम्हारी सुनेंगे।

यह देखकर स्वामी जी ने कहा कि धाप प्रपने प्रश्नों के विषय में तो कहते हैं परन्तु मेरे प्रश्नों के विषय में भी इस बात को स्वीकार करते हैं ? तो दस ''नहीं'' के मतिरिक्त भीर क्या उत्तर था क्योंकि यह सारा बसेड़ा नी अपना बड़प्पन छौंकने और भूठी कीर्ति प्राप्त करने के अभिष्यय से था। शास्त्रार्थं मे तो पूर्णतया इंकार ही या। जब स्वामी जी ने पादरी माहब का मंतिम "नहीं" का उत्तर सुना तो यह कहा कि पादरी साहब ! प्राप हिन्कूल न्याय में काम नहीं लेते, केवल शास्त्रार्थ का नाम करते हैं परस्तू ग्रापकी यह चतुराई कि कहीं पोल न खुल जाये, व्यर्थ गई भीर भ्रापकी सारी वास्तविकता प्रकट हो गई क्योंकि आप उन नियमों को जो शास्त्रार्थ में आवश्यक होते हैं. स्वीकार नहीं करते और न और की सुनना चाहते हैं। देखों मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर भी कहता हूँ कि प्रथम ग्राप वेद पर एक से लेकर दश नक भाक्षेप की जिये भीर मुक्त से उत्तर लीजिये भीर तत्पश्चात् मुक्तको अपनी इंजील पर आक्षेप करने दीजिये और उत्तर प्रदान कीजिये। और जब ग्राप मेरे आ अपों का उत्तर वे चुकें तो फिर आरप चाहें ग्रौर नये दश प्रश्न मुक्त पर कीजिये, चाहें प्रपने पहले दश प्रश्नों में से यदि किसी में कोई सन्देह शेप रहे और मेरे उत्तर से इच्छानुसार सन्तोष न हो तो वह पूछिये और फिर उत्तर सुनिये ताकि सभा में उपस्थित लोग भी जान लें कि सत्य क्या है और असस्य क्या है ?

सारांग यह कि बा पादरी साहब के पास कोई ग्रीर बहाना ग्रविशय न रहा तो यह कहा कि या तो ग्राप केवल मेग ही संतोष कीजिये ग्रीर ग्रपने ग्राक्षेपों को रहने दीजिये श्रन्यथा मैं जाता हूँ, ग्राप बैंडे रहिये।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि पादरी साहब ! इस सभा में उपस्थित लीग सो प्रापके बार-बार भागने धौर किसी जत पर न जमने में भली-भाँति जान ही गये हैं कि धाप इंजील पर प्राक्षेप होने से धर-धर कांपते हैं ग्रीर पीछा छुड़ाने के लिये बार-बार कृदते फाँदते फिरते हैं। श्रव ग्राप जानें और ग्रापका काम। ग्रच्छा तो यही था कि ग्राप जास्त्रार्थ करते भीर प्रपने जी की भड़ास निकाल लेते। यह सुनकर पादरी साहब ने कठोर शब्दों में कहा कि बस ग्राप उत्तर देते ही नहीं, मैं जाता है। इस पर स्वामी जी ने भी कहा कि ग्राप प्रश्न का उत्तर नेते ही नहीं क्योंकि ग्रापका तो प्रयोजन कुछ ग्रीर ही है, शास्त्रार्थ का तो केवल नाम है। ग्राच्छा जाइये, मुक्को इस समय काम है।

(लेखराम पृ०-४१८-४१६)

### • स्वामी मत

### (राघास्वामी मत के सामुझों से ग्रागरा 🖩 प्रक्रोत्तर—नवम्बर, १८८०)

स्वामी जी के आगरा निवास के समय एक दिन राधास्वामी मत के ५-७ पंजाबी साधु स्नाये, जिनमें स्थियां श्रौर पुरुष दोनों सम्मिलित थे। सौर प्रइत किया कि कोई गुरु के उपदेश और सहस्यता के विना संसार-सागर से पार नहीं हो सकता।

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षाती स्नावश्यक है परन्तु जब नक कोई चेला अपना आचार ठीक न करे कुछ नहीं हो सकता।

उन्होंने प्रश्न किया कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं ?

स्वामी जी ने कहा कि जैसे तुम मूर्खता से ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो उस प्रकार नहीं हो सकते। एक प्रश्न उनका यह 🖿 कि ईश्वर तो भक्त के वश में है।

स्वामी जी ने कहा कि भक्ति तो ईश्वर की आवश्यक है परन्तु पहले यह ममभ नो कि भिक्त चीज क्या है। विना किसी पुरुषार्थ के किये कोई वस्तु म्बयमेव प्राप्त नहीं हो सकती भीर जिस प्रकार से तुम भक्ति करना चाहते हो ऐसे बहन से पथ लोगों के बिगाइने के लिये हुए। इन से इस लोक या परलोक का कोई लाभ नहीं हो सकता।

मुर्तिपूजा पर भी बात चली। उन्होंने कहा कि हम ग्रीर हिन्दुग्रों से भ्रच्छे हैं।

म्वामी जी ने कहा-नहीं. वह रामचन्द्र ग्रीर कृष्णादि उत्तम पुरुषों को देवता श्रीर अकतार मानते हैं, तुम गुरु की परमेश्वर से बढ़कर सानते हो। इसलिये तुम उनसे किसी प्रकार श्रच्छे नहीं, प्रत्युत बुरे हो।

उन्होंने कहा कि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट होता है परन्तु उससे कूछ भक्ति प्राप्त नहीं होती।

स्वामी जी ने कहा कि जो पुरुषार्य कुछ नहीं करता और भिक्षा माँगकर पेट पालना चाहता है उसे वेद का पढ़ना बहुत कठिन है।

ये लोग कुछ भी विद्वान नहीं वे । (लेखराम पृष्ठ ५२५—५२६)

## पुनर्जन्म

### (तुफैल ग्रहमद कोतवाल ग्रागरा से प्रश्नोत्तर-नवस्वर, १८८०)

२५ तबस्वर, सन् १८८० से १० मार्च, सन् १८८१ तक स्वामी जी आगरा में ठहरे। इसी बीच में एक दिन मौलवी तुर्फल सहमद नगर कोनवाल ने पुन-जैन्म पर आक्षेप किया कि यह गलत प्रतीत होता है, इसके मानने से कई आरोप उत्पन्न होने हैं। ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि जीवों को बार-बार उत्पन्न करे और उनके द्वारा अनुचित अपराध किये जावें। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति मर गया. जो इस समय उसकी बेटी है अगले जन्म में वही उसकी परनी होवे।

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बेटी और बाप का सम्बन्ध शरीर का है— प्रात्मा का नहीं। चूंकि घात्मा का किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं इससे यहः प्राक्षेप ग्रात्मा पर लागू नहीं हो सकता।

इस पर उनकी शान्ति हो गई <mark>श्रीर वे किर कोई</mark> उत्तर न दे सके। (लेखराम पृष्ठ ५२४)

## अग्निका अर्थ परमात्मा

(एक पावरी साहब ने ग्रागरा में स्वामी जी से प्रवन किया—दिसम्बर सन् १८८०) मुंशी गिरधरलाल साहब वकील ने वर्णन किया कि—

एक पादरी साहब हमारे मकान पर आये थे। उन्होंने प्रदन किया कि आपने वेदभाष्य में जो अग्नि को परमेश्वर कहा है, वहां अग्नि का अर्थ परमेश्वर नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा कि प्रथम तो व्याकरण के अनुसार इस शब्द का अर्थ परमेश्वर हो सकता है। इस पर उनकी कोई शंका शेष न रही। (लेखराम पृ० ४२४)

### नास्तिक तथा जैन मत

(ग्रात्माराम जी पूज लुधियाना ■ पत्र-व्यवहार द्वारा प्रक्नोत्तर---नवम्बर, १८८० से जनवरी, १८८१)

नौट—जैनियों के ब्राचार्य पूज्यवर ब्रात्माराम जी पंचायत सराब्रोगियां, लुघियाना और ठाकुरदास जी रईस गूजरांवाला ने स्वामी जी महाराज से पत्र द्वारा कुछ प्रकृत पूछे थे, उनके उत्तर स्वामी जी ने ब्रापने पत्र मिति ६ नवम्बर, सन् १८८० मंत्री ब्रायंसमाज देहरादून के द्वारा ब्रायंसमाज गूजरांवाला में भिजवा दिये जिन्हें १३ नवम्बर, सन् १८८० को प्रधान ग्रार्यसमाज गूजरावाला ने प्रवनकर्नाग्रों के पास भेज दिया। उपप्रधान ग्रार्यसमाज ने प्रश्नकर्ताग्रों को निम्नलिखित पत्र भी ग्रंपनी ग्रोर से लिखा—

"श्रीयुत पंडित ब्रात्माराम जी बौर ला॰ ठाकुरदास जी को नमस्ते! देहरादून से यहां एक पत्र उन प्रश्नों के उत्तर का जो स्राप सज्जनों ने स्वामी जी से किये थे, इस प्रयोजन से पहुंचा था कि इसकी एक प्रतिलिपि ब्रापके पास भेजी जाते, सो प्रतिलिपि ब्रापके समीप भेजी जाती है ब्रौर यह भी प्रकट किया जाता है कि इसकी एक प्रतिलिप स्मामी जी की ब्राज्ञानुसार लुधियाना के श्रावक सज्जनों के पास भी भेजी गई है। मुंशी प्रमुदयाल जी से ब्रापको बिदित हुमा होगा।"

मिति १३ नवस्त्रर, सन् १६६० नारायसम्बद्धाः उपप्रधान सार्यसमाज गुजरांवाला ।

#### प्रश्नोत्तर

(पूज्यवर प्रात्माराम जी पंचायत सराघोणियां सुधियाना धौर ठाकुरदास जी रईस गूजरांवाला जैन मतानुयायी सज्जनों के प्रश्नों के उत्तर)

पटन—सन्यार्थप्रकाटा में जो ब्लोक निखे हैं जैनियों के किस शास्त्र व ग्रन्थों के हैं ?

उत्तर—ये सब क्लोक बृहस्पति मतानुयायी'चार्वाक जिनके मत का दूसरा नाम लोकायत है और वे जैनमतानुयायी हैं, उनके मतस्य शास्त्र व ग्रन्थों के हैं ?

ब्लोकों का भाष्य निम्नलिखित है-

- (१) : जब तक जिये मुख मे जिये, मृत्यु गुप्त नहीं, भस्म हुए पीछे शरीर में फिर झाना कहाँ ? (इसी प्रकार इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत अभ्यासक का मन है।
- (२) अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपुंड़ भस्म लगाना, यह निर्बुद्धि और साहस रहित लोगों की जीविका बृहस्पति ने रची है।

:0: ये श्लोक जो सत्यार्थप्रकाश प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४०२, ४०३ पर हैं। ये समस्त श्लोक स्वामी जी से पहले सर्व शास्त्र-संग्रह में सायशाचार्य ने भौर उनकी टीका में तारानाथ वाचस्पति ने लिखे हैं, जो जीवानन्द प्रेस में प्रकाशित हो चुके हैं। (देखो उसका प्रारम्भ)।

- (३)--अग्नि उष्ण तथा जल गीतल और छूने वाली ठंडी बायु किसी ने इनके बनाने वात्र को देखा ? ये अपने स्वभाव से ऐसे हैं ।
- (४) न स्वर्गः न नरकः, न कोई और मोक्षः, वर्ण और न आध्रम के काम फलदायक है।
- (४)--- ग्रम्निहरेत्र, तीन वेद, त्रिपुण्ड, भस्म नगाना यह निर्वृद्धि तथा साहसरहित कोगों की जीविका ब्रह्मा ने बनाई है।
- (६)--- यदि पशुज्योतिष्टोम यज्ञ में मारे जाने से स्वर्गको जाता है तो यजमान अपने बाप को इसमें क्यों नहीं मार डालता ?
- (७)---मरे हुए जीवों को यदि श्राद्ध तृष्टिका काररग है तो मार्ग में लोगों को भोजन जलादि ले जाना व्यर्थ है।
- (=)--स्वर्ग में बैठा हुआ। यदि दान से तृष्त होता तो कोटे पर बैठा हुआ। क्यों न होता?
- (६)—जब तक जिये मुख से जिये, ऋग्य, लेकर घृत पीये, भ्रम्म हुए पीछे, शरीर में फिर ब्रामा कहाँ ?
- (१०) —यदि शरीर से निकल कर जीव परलोक को जाता है तो बन्धुओं के प्रेस से फिर लौटकर क्यों नहीं भाता ?
- (११)—यह सब जीवन निर्वाह का साधन ब्राह्मणों ने बना लिया है। मरे हुए जीवों की कियादि और कुछ नहीं है।
- (१२)---घोड़े का लिंग स्त्री ग्रहरा करे भांडों ने इस प्रकार की बातें बना रखी हैं।
- (१३)—तीन वेद के बनाने वाले भाड, धूर्त निकाचर हैं भीर जर्फरी और तुर्फरी शब्द पण्डितों के कल्पित है ।
  - (१४) माम लाना राक्षसों का काम है।

इसी प्रकार ये सब बलोक इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जैन सन के सम्प्रदायों ने कठोर निन्दा बंद सत की की है और जो कुछ मैंने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है, वह सब ठीक-ठीक है ।

"पहले पत्र के उत्तर में ला० ठाकुरदास ग्रादि को लिख भेजा गया था कि जैन मत की कई शाखाएं हैं। यदि श्राप प्रत्येक शाखा के मन्त्र सिद्धान्त जानते होते तो श्रापको सत्यार्थप्रकाश के लेख में सन्देह कभी न होता। ग्राप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब इसलिये हुग्रा कि यदि कोई सज्जन सम्य विद्वान्

र्जमा कि श्रेष्ठ पुरुषों को लेख करना चाहिये वैसा करता है तो उसी समय इन भी लिखा दिया जाता है क्योंकि सम्यतापूर्वक लेख है उत्तर में स्वामी जी जिलम्ब कभी नहीं करते । देखिये ! अब पंचायत सराभ्रोगियां लुधियाना ने इंग्ड लेख किया तो स्वामी जी ने उत्तर भी शीध्र लिखवा दिया और ग्रद भी जिल दिया गया है कि जितने सत्यार्थप्रकाश विषयक ग्राप लोगों के प्रश्न हों, सब लिखकर भेज दीजिये ताकि सबके उत्तर एक संग लिख दिये जावें। जैसा स्थामी जीने लिखवाया था कि आत्मारामजी को जैन मत वाले जिरोमिए। पंडित गिनते हैं। इनका स्वामी जी का पत्र-लेखानुसार समागम होता तो सब बातें शीघ्र हो पूरी हो जातीं परन्तुऐसान हुआ। और यह भी शोक की बात है कि हमने इस विषयक रजिस्टरी चिट्टी पंचायत सराम्रोगियाँ लुधियाना को भेजी, उसका इनर भी अब तक नहीं मिला, न प्रश्न भेजे । किन्तु जो ठाकुरदास ने एक बात जिल भेजी थी कि यह इलोक जैनमत के किस शास्त्र और किस ग्रन्थ के श्रनुसार है ग्रीर जो बात करने के योग्य ग्रात्माराम जी है उनका शास्त्रार्थ करने में नियेच लिखा मेजा भीर ठाकुरदास जी की यह दशा है कि प्रथम चिट्टी में संस्कृत ग्रीर भाषा के लिखने में श्रमेक दोष लिखे हैं। श्रव ग्राप लोग धर्म न्याय से विचार लीजिये कि क्या यह बात ऐसी होनी योग्य है कि जब-जब चिट्टी ठाकुरदास ने लिखी तब-तब स्वामी जी के पास और उसमें जो बान बिट्ट प्रयों के लिखने योग्य न थी. सब लिखी और जो योग्य है ग्रंथरेन् ग्रान्साराम जी उसको बान करने ग्रीर लिखने वा चिट्टी पर हमनाक्षर करने से धलग रखने है और एक यह कि ठाकुरदास जी से स्वासी जी का सामना कराते हैं क्या ऐसी द्वान करनी शिष्टों को योग्य है ? सब अधिक वात करते हो तो आप अपने मत के किसी योग्य विद्वान को प्रवृत्त की जिये कि जिसमें हम भ्रीर श्रापको सत्य भ्रीर भूठ का निश्चय होकर बहुत उत्तम झान हो सके । बुद्धिमानों के सामने ग्रधिक लिखना ग्रावश्यक नहीं किन्तु ग्रपनी सज्ज-नता उदारता, अपक्षता तथा बुद्धिमला और विद्वला में थोड़े लिखने से बहत जान लेते हैं।

मिनि कार्तिक **मुदि ४**, शनिवार, संवत् १६३७ तदनुसार ६ नवम्बर सन् १८८० कृपाराम मन्त्री, ग्रार्यसमाज – देहर स्व

ग्रवने हस्ताक्षरों से ग्रात्माराम जी ने जो प्रश्न भेजे थे—१४ व्यम्ब सन् १८८० को उनके नाम स्वामी जी ने यह पत्र भेजा— पुज्यतर ग्रात्माराम जी, "मिदि १४ नवम्बर सन् १८८०

नमस्ते । पत्र आपका मिति नवस्वर सन् १८८० का लिखा हुन्ना १०

नवस्वर सन् १८८० की सायकाल को मेरे पास पहुंचा, देखकर ग्रानन्द हुन्ना । श्रव श्रापके प्रवनों का उत्तर विस्तारपूर्वक लिखता हूँ ।

(समाचार पत्र 'आफताबे पंजाब,'' १३ दिसम्बर, १८८०)

प्रश्न नं १ - सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास १२ पृष्ठ ३६६, पंक्ति १६) में लिखा है कि जब प्रलय होता है तो पुर्गल जुदी-जुदी हो जाते हैं ऐसा नहीं है ।

उत्तर-मैंने ठाकुरदास जी के उत्तर में एक पत्र आर्यसमाज गूजराँवाला के द्वारा भेजा था, जो ग्रापके पास भी पहुंचा होगा। उसमें यह बतलाया गया है कि जैन ग्रीर बौद्ध दोनों एक ही हैं चाहे उनको बौद्ध कही चाहे जैन कहा। कुछ स्थानों में महावीरादि तीर्थंकरों को बुद्ध ग्रीर वौद्धादि शब्दों से पुकारते हैं ग्रीर कई स्थानों पर जिन, जैन, जिनवर, जिनेन्द्रादि नामों से बोलते हैं। जिनको चार्वाक बुद्ध की जासाग्रों में कहते हैं उन्हें नोग बुद्ध, स्वयं बुद्ध ग्रीर चारबोधादि कहते हैं। ग्राप ग्रपने ग्रन्थों में देखलीजिये (ग्रन्थ विवेकसार, पूष्ठ ६४, पंक्ति १३) विध, बोध-यह एक सिद्ध ग्रनेक सिद्ध भगवान् हैं (पृष्ठ ११३, पंक्ति ७)।

चारबुद्ध की कथा (पृष्ठ १३७, पंक्ति ६) प्रत्येक बुद्ध की कथा (पृष्ठ १३८, पंक्ति २१) स्वयं बुद्ध की कथा (पृष्ठ १५२, पंक्ति १४) ।

चार बुद्ध समकाल मोक्ष को गये। इसी प्रकार और भी आपके ग्रन्थों से कथा स्पष्ट विद्यमान है जिनको आप या और कोई जैन श्रावक विरुद्ध न कह सकेंगे।

श्रीर ठाकुरदास जी पहली चिट्ठी में (उन श्लोकों के साथ जो मैंने इसमें पहले पत्र में लिखकर आपके पास भिजवाये हैं) आप लोग कई श्लोक स्वीकार भी कर चुके हैं। उस चिट्ठी की प्रतिलिप मेरठ में है और आपके पास भी होगी। कल्पभाष्य भूमिका (जिसमें राजा शिवप्रसाद जी ने अपने जैननतस्थ पितादि पूर्व पुरुषों की परम्परा का कृतान्त लिखा है, उनको साक्षी भी लिख भेजी और इतिहासतिमिर नाशक खंड ३ पृष्ठ द, पंक्ति २१ से लेकर पृष्ठ ६ की पंक्ति ३२ तक) स्पष्ट लिखा है कि जैन और बौद्ध एक हो के नाम है।

कई स्थानों पर महावीरादि नीर्थंकरों को बौद्ध कहते हैं, उन्हों को आप लोग जैन और जिनादि कहते हैं। अब रहे बौद्ध को शाखाओं के भेद जो चार्वाक अभ्यागकादि हैं जैसा कि आपके यहाँ ब्वेताम्बर, दिगम्बर, दूंढिया आदि शाखाओं के भेद हैं कि उनमें कोई श्रूयबाद, कोई क्षिएक, कोई जगत् को नित्य मानने वाला कोई यनित्य मानने वाला, कोई स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति और उत्तय मानते हैं और कोई आत्मा को पांच तत्त्वों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और इनके मेल से) बनी हुई मानते हैं और उसका नाश हो जाना भी मानते हैं (देखों रन्नावली ग्रम्थ, पृष्ठ ३५ पंक्ति १३ से लेकर पृष्ठ ४३ पंक्ति १० तक) कि उस स्थान पर सब जमन् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ही लिखा है या नहीं।

इसी प्रकार चार्वाकादि भी कई शाखावाल जिसको अग्य पुद्गल कहते हैं, उसको अल्दादि नाम से लिखते हैं और उनके आपस में मिलने में जगद की उत्पत्ति और अलग होने से प्रलय होना ही मानते हैं और वे जैन और वोड से पृथक् नहीं हैं प्रत्युत जैसे पौराशिक मत में रामानुजादि वैष्शावों की शाखा और पाशुपतादि बौबोंकी और वाममागियों की दस महादायास शाखाएं, और ईसाइयों में रोमन कैथलिक आदि और मुसलमानों में शिया और सुन्ती आदि शाखाओं के किलप्य भेद हैं और इतने पर भी वेद और वाईबिल और कुरान के सम्प्रदाय में वे एक ही समक्षे जाते हैं। वैसे ही आप के अर्थात् जैन और बौड मत की शाखाओं के भेद यद्यपि अलग-अलग लिखे जा सकते हैं परन्तु जैन या बौड मत में एक ही हैं।

श्रापने बौद्ध अर्थात् जैन मत के प्रत्येक सम्प्रदाय के तन्त्र सिद्धान्त अर्थात् भेद वर्णन करने वाले ग्रन्थ देखे होते तो सत्याथप्रकाश में जो लेख उत्पत्ति सीर प्रलय के विषय में है उस पर शंका कभी न करते।

प्रदत्त नं २ २ सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३६७, पंक्ति २४ (प्रदत्त) "मनुष्यादिकी को ज्ञान है, ज्ञान में वे ग्रपराध करते हैं, इससे उनको पीड़ा देना कुछ ग्रप-राध नहीं --- यह बात जैनमत में नहीं।

उत्तर—ग्रन्थ विवेकसार में पृष्ठ २२६ पंक्ति १० से लेकर पंक्ति १६ तक देख लीजिये, क्या लिखा है अर्थात् गएगाभ्योग और स्वजनादि समुद्री की आजा जैसे विष्णुकुमार ने कुछ की आजा से बौद्धरूप रचना करके निमिची नाम पुरो-हित को कि वह जिसका विरोधी था, लात मारकर सातवे नरक में भेजा और ऐसी ही और बानें।

प्रधन नं ०३ सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३६६ पंक्ति ३। ग्रीर उसके ऊपर (ग्रथीत्। पद्मिना पर) बैठ के चराचर का देखना।

उत्तर-पुस्तक रत्नसार भाग पृष्ठ २३ पंक्ति १३ में लेकर पृष्ट २० पंक्ति २४ तक देख लीजिये कि वहाँ महाबीर और गौतम की पारस्पण्डि अर्थ में क्या लिखा है ।

प्रध्न नं ४—सत्यार्थप्रकाज पृथ्ठ ४०१, पंक्ति २३ । और उनके मत में न हुए वे श्रेष्ठ भी हुए तो भी उसकी सेवा ग्रर्थात् जल तक भी नहीं देते । उत्तर—पुस्तक विवेकसार पृष्ठ २२१, पंक्ति ३ से लेकर पंक्ति व तक लिखा है, देख लीजिये कि अन्य मत की प्रशंसा या उनका गुराकीर्तन, नमस्कार प्रणाम करना या उनसे कम बोलना या अधिक बोलना या उनको बैठने के लिये आमनादि देना या उनको खाने-पीने को वस्तु, सुबन्ध, फूल देना या अन्य मत की मूर्ति के लिये चन्दन पृष्पादि देना, ये छः बातें नहीं करनी चाहियें।

प्रवत नं ० ५—सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०१, पंक्ति २७। किन्तु साधु जब प्राता तब जेती लोग उसकी दाढ़ी मूँछ और सिर के बाल सब नोच नेते हैं।

प्रवन नं ०६ — सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०२, पंक्ति २० से लेकर जो इलोक जैनियों के अनाये लिखे हैं वे जैनमत के नहीं।

उत्तर—मैं इसका उत्तर इससे पहले पत्र में लिख चुका है (मिति कार्तिक सुदि ४. शनिवार) । ग्रापके पास पहुंचा होगा, देख लीजिये ।

प्रवत नं ७ —सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०३, पंक्ति ११। सर्थ स्रोर काम दोनों पदार्थ मानने हैं।

उत्तर—यह मत जैनधर्म से सम्बन्धित सम्प्रदाय चार्वाक का है जिसने ऐसे-ऐसे ब्लोक कि जब तक जिये, सुख में जिये. मृत्यु गुण्त नहीं, भस्म होकर शरीर में फिर झाना नहीं आदि आदि अपने मत के बना लिये हैं। इसी प्रकार नीति और कामशास्त्र के झनुसार सर्थ और काम दो ही पदार्थ पुरुषार्थ और विधि से माने गये हैं।

यहाँ संक्षेप से आपके प्रवनों का उत्तर दिया गया है क्योंकि पत्रों के द्वारा पूरी व्याख्या नहीं हो सकती थी। जब कभी मेरा और आपका समागम होवे तब आपको में प्रत्यों के प्रमाण और युक्तियों के साथ ठीक-ठोक निश्चय करा सकता है। आपको और भी जो कुछ संदेह सत्याश्रंप्रकाश के १२ वें समुत्लास में होवें, (मेरठ यार्थसमाज के द्वारा) लिखकर भेज दीजिये। सबका ठीक उत्तर दे दिया जावेगा। अब मैं यहाँ थोड़े दिन तक रहूँगा और यदि आप अस्वाला तक आ सके तो मिति १७ नवस्वर, सन् १८६० तक प्रातः आठ बजे से पहले-पहलें देहरादून में और उसके पश्चात् आगरे में मुक्ति तार द्वारा सूचना देनी चाहिये कि मैं आप से शास्त्रार्थ अर्थात् पारस्परिक वात-चीत के लिये वहां पहुंच सक् ।

बुद्धिमान् व्यक्ति के लिये इतना ही पर्याप्त है, श्रीषक लिसने की श्रावश्यकता नहीं। भिति कार्तिक सुदि १३ रिववार, संवत् १९३७ ।

हस्ताक्षर दयानन्य सरस्वती (देहरादून)

फिर पं॰ ग्रात्माराम जी पूज ने द मश्च, संवत् १६३७ तदनुसार १६ जनवरी, सन् १६६१ को एक पत्र स्थामी जी के पास भेजा। जिसमें कुछ वातों को माना ग्रीर कई बातों पर फिर ग्राक्षेप किये। स्वामी जी ने उसका उत्तर भेजा।

## स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का दूसरा पत्र

मिति २१ जनवरी, सन् १८८१

म्रानन्द विजय झात्माराम जी!

नमस्ते। ग्रापका पत्र द माध का लिखा हुआ मेरे पास पहुंचा। लिखित बृतांत विदित हुग्रा। मेरे प्रश्नों के उत्तर में जो ग्रापने लिखा है कि बौद्ध धौर जैन एक ही मत के नाम मानने से हमारी कुछ मानहानि नहीं, इसको पढ़कर ग्रत्यन्त प्रमन्तता हुई। यही सज्जनों का काम है कि सत्य को मानें भौर प्रसत्य को न मानें परन्तु यह बात जो ग्रापने लिखी है कि "योगाचारादि चार सम्प्रदाय जैन बौद्ध मत के हैं सो वह बौद्धमत जैनमत से एक पृथक् शास्त्र का है।" इसका उत्तर में ग्रापके पास भेज चुका है कि मन में शाखामों का भेद थोड़ी बातें पृथक् होने से होना है परन्तु मत की रिष्ट से शाखामों का भेद थोड़ी बातें पृथक् होने से होना है परन्तु मत की रिष्ट से शाखामों का भेद थोड़ी बातें पृथक् होने से होना है परन्तु मत की रिष्ट से शाखाम् एक ही मत की होती हैं। देखिये कि उन ही नास्तिकों से चार्वाकादि नास्तिक हैं। ग्रीर जो ग्राप उनका इतिहास ग्रीर जीवनचरित्र पूछते हैं, सो उसका उत्तर भी मैं दे चुका है अर्थान् इतिहास-तिमिरनाशक के तीसरे ग्रध्याय में देख ली थिये।

श्रीर ग्राप जिन बौद्धों को ग्रपने मत से पृथक् कहते हैं, वे श्रापके सम्प्र-दाय से चाहे पृथक् हों परन्तु मत की किंदि में कदापि पृथक् नहीं हो सकते। असे कई जैनी उदाहरणार्थं व्वेताम्बर दूसरे जैनियों जैसे समवेगी साधुग्रों पर श्राक्षेप करके उन्हें पृथक् भीर नया मानते हैं। यह प्रकटरूप से "होवेक" नामक पुस्तक में लिखा है। इसी प्रकार से श्राप लोगों ने उन पर बहुत से ग्राक्षंप करके उनके मत में संयुक्त निर्णय पुस्तक लिखी है फिर भी इससे वह ग्रीर ग्राप बौद्ध या जैनमत से मलम नहीं हो सकते। ग्रीर न कोई बिद्धान् उनके धार्मिक सिद्धान्तों की दिष्ट से उन्हें ग्रलग मान सकता है। उनकी समस्यात्रों में भेद तो ग्रवव्य होगा।

भ्रापके इस वचन से कि 'इसमें क्या ग्राश्चर्य है कि महावीर तीर्धकर के समय में चार्वाक मत था, उनसे पीछे नहीं हुआ। ।'' इससे मुक्तको भ्राश्चर्य हुआ। क्या जो महावीर तीर्थंकर के पहले २३ तीर्थंकर हुए उन सबके पहले चार्याक-मत को आप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार का संदेह आपके लिए हो तो प्रश्नकर्ला पूछ सकता है कि ऋषभदेव भी चार्याक-मत से चले हैं? किर आप उसके उत्तर में क्या कह सकते हैं। क्या चार्याक १५ जातियों में से एक जाति का भी नहीं है ? और उसमें एक सिद्ध और मुक्त नहीं हुआ ? क्या वे अपके सिद्धान्तों और पुस्तकों से मलग हो सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त आपने भी अपने लेख में बौद्धमत को अपने मत में स्वी-काः कर लिया है क्योंकि करकंडा आदि को आपने बौद्ध माना है और मैंने भी अपने पहले पत्र में जैन और बौद्ध के एकमत होने का लिखित प्रमाण दे दिया है किर आपका पुनः पूछना निर्धंक और निष्प्रयोजन है। जिस अवस्था में स्वयं वादी की साक्षी से मुकदमा ठीक सिद्ध हो जाता है तो किर न्यायाधीश को अन्य पुरुषों की साक्षी लेनी आवश्यक नहीं होती। भला जिसकी कई पीढ़ियाँ जैनमत में चली आई हों अर्थान् राजा शिवप्रसाद की साक्षी को और वर्तमान काल में जो यूरोपियन लोग बड़े परिश्रम से इतिहास बनाते हैं उनकी साक्षी को आप गलत कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने इतिहासों में बौद्ध और जैन को एक ही लिखा है और साथ ही यह भी निखा है कि कुछ बातें आध्यों की और कुछ बौद्धों की लेकर जैनमत बना है।

दूसरे प्रश्न के बारे में जो ग्रापने लिखा है, वह नमूची नास्तिक जैनमत का अहितचिन्तक साधुमों को निकालने ग्रीर कच्ट देने वाला था, उसको भार कर सातवें नरक में भेजा गया। यह लेख ग्रापने सन्यार्थप्रकाश के लेख के उत्तर में नहीं समका। विचार कीजिये कि वह नमूची जैनमत का शत्रु था, इसलिए मारा गया तो क्या उसने जानवूक्त कर पाप नहीं किया था। कितने लेद की बात है कि ग्राप सीधी बात को भी उलटा समक्त गये।

तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो आपने प्राकृत भाषा का एक ब्लोक लिखा है परन्तु उसके अर्थ स्वयं नहीं लिखे, केवल मेरे पर उसका समक्षता छोड़ दिया। उसका यह अभिप्राय होगा कि मैं उसके अर्थ तक नहीं पहुंच सक्षा। हाँ मैं कुछ सब देशों की भाषा नहीं जानता है, केवल कुछ देशों की भाषा और संस्कृत जानता है परन्तु मनों और उनकी बाखाओं तथा सम्प्रदायों के सिद्धान्त अपनी विद्या और बुद्धि और विद्वानों की संगति के प्रभाव से जानता है। आप और प्राप लोगों के प्रश्नदर्शकों ने ऐसी भाषा विगाइ कर अपनी भाषा वना ली है जैसे धर्म का धम्म आदि। जिनका मन बौद्धिक तथा लिखित युक्तियों से सिद्ध नहीं हो सकता. वे ऐसे-ऐसे अप्रसिद्ध बब्द बना लेते हैं ताकि कोई दूसरा

उसको समक्ष न सके। जैसे मद्य का नाम तीर्थ, माँस का नाम पुष्पादि बना लिया है ताकि उनके प्रतिरिक्त कोई दूसरा न जान ले। जो राजा लोग न्याय-कारी होते हैं वे तो मार्ग ऐसे सीधे बनाते हैं कि ग्रन्धा भी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाये परन्तु उनके विरोधी मार्गों को इस प्रकार बिगाइते हैं कि कोई परिश्रम से भी चल न सके। ग्राय पुस्तक "रतनसार भाग" को विश्वसनीय नहीं समक्षते तो क्या हुमा, बहुत से श्रावक ग्रीर जैन लोग उसको सच्चा मानते हैं।

देखिये ग्राप ऐसे विद्वान् होकर 'मूर्ख' को 'मूर्रा' लिखते हैं, ग्रौर पत्र में लिखत शब्दों के ठीक करने में बहुत सी हड़ताल भी लपेटते हैं। कैसे शोक की बात है कि संस्कृत तो दूर रही, देशी भाषा भी ग्राप लोग नहीं जानते परन्तु इस नेख के स्थान पर यह लिखना उचित था कि ग्रापकी भूल का कुछ

नहीं क्योंकि मनुष्य प्रायः भूल किया ही करता है।

चौदे प्रक्त के उत्तर में जो कुछ ग्रापने लिखा है, वह बहुत चिकत करने वाला है। विद्या प्राप्ति की इच्छा मनुष्य वहां प्रकट कर सकता है जहाँ ग्रपने मे अधिक किसी विद्वान् को देखता है। मैंने भी उन्हीं विद्वानों से शिक्षा पाई है जो मुक्त से ऋषिक बुद्धिमान् तथा विद्वान् थे। ग्राप भी कदासित् इसको स्वीकार करते होंगे। क्या ग्राप लोग ग्रन्य मत के विद्वानों को विद्वान न ममभकर दिख्य के विचार से भीर मोक्ष 🖣 परिसाम का ध्यान रखकर किसी विपरीत प्रयोजन की प्राप्ति की इच्छा मे दान करते हो। क्या ये वाने प्रविद्वानों की नहीं हैं कि अपने मत और उसके साधुओं के वडण्पन का ध्यान रखना और प्रन्य मत के विद्वानों के विषय में उसके विपरीत चलना। यह ग्रच्छे लोगों की बातें नहीं हैं। निश्चयपूर्वक समस्त सृष्टि में से ग्रच्छे को प्रच्छा ग्रीर बुरे को बुरा मानना ग्रन्वेषकों, धर्मात्माश्रों का काम है ग्रीर उसको ही हम मानते हैं भ्रौर उचित है कि भ्राप भी इसको स्वीकार करें। मेरे लेख का अभिप्राय ठीक-ठीक आप उस समय समभेगे जब कि मेरी और आपकी भेंट होगी। मेरी पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के लेख से कोई मनुष्य यह परिख्याम नहीं निकाल सकता कि जैनमत के लोगों को चिरकाल तक कष्ट देना और दान न देना ग्रीर जैनमत बेईमानी की जड़ है। प्रत्युत यह सिद्ध है कि 'अच्छे ग्रीर ईमानदार लोगों और ग्रनायों की ∤सहायता करना और बुरे लोगों को समभाना'।

परन्तु इन छः निषेधों काकलंक आपको ऐसा लिपट गया है कि जब ईश्वर की दया हो और आप लोग पक्षपात को छोड़कर यत्न करें तब घोया जा सकता है अन्यया कदापि नहीं। भैला जब यह प्रकट रूप में लिखा है कि ग्रन्य मत की प्रशंसा न करना भीर दूसरों को रोटी ग्रीर पानी न देना तो फिर ग्राप उसको ग्रशुद्ध क्योंकर कर सकते हैं। ये बात श्रापके हजारों ग्रन्थों में लिखी हुई हैं ग्रीर ग्राप लोग इसको समक्त लें कि मुक्ते ऐसा स्वप्त में विचार नहीं ग्राया है। हां जो ग्राप लोग कुछ भो विचार कर देखें तो उनका छोड़ देना ही धर्म है, ग्रागे ग्रापकी इच्छा।

पाँचवे प्रक्त का उत्तर—उसके विषय में जो आपने लिखा है उसमें मेरे उत्तर का लण्डन नहीं हो मकना क्योंकि जब बालों के नोचने का प्रमाण आपकी पुराकों में लिखा है, और मैंने उसके उद्धरण से सिद्ध कर दिया। फिर भना कही दार्शनिक युक्तियों का आध्य लेने से उस बात का ग्रस्वीकार हो सकना है, कदापि नहीं।

छ छे प्रवन के उत्तर में — जब मैं यह सिद्ध कर चुका है कि जैन और बीड़ जिस मन का नाम है, उसी की शास्त्रा चार्वाकादि है फिर यह कैसे अधुड़ हो सकता है।

जो स्राप जैन लोगों के ग्रन्थों में हमारे धर्म के विषय में लिखा है, श्रार जिसका हमारी धर्मिक पुस्तकों में कहीं वर्णन नहीं पाया जाना और उसमें हमारे धर्म का ग्रंथमान टपकता है। इसलिए प्राप जैन लोगों में पूछा जाता है कि लौटनी डाक में बीझ उत्तर दें कि वे बाते हमारी किन धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है। जात रहे कि जिस ध्यान्या श्रीर ठीक-ठीक पता दिन मान के साथ पृष्ठ व पंत्र्यादि के उद्धरण सहित मैंने ग्रापके प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसी प्रकार आप भी उत्तर दें ग्रन्थया भ्राप सज्जनों की बड़ी हानि होगी। इस बात को ग्राप केवल बिहंगम इप्टि में न देखें, प्रस्युत एक प्रकार की माय-धानता दिस्तात रखें ताकि यह लम्बी न हो जावे। उत्तर भेजने में बीझना करने में कल्याए है।

## 'जैनियों के विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ शंकाएं'

पहली शंका—विवेकसार, पृष्ठ १०, पंक्ति १ में लिखा है कि श्री कृष्ण तीसरे नरक को गया।

दूसरी शंका—विवेकसार, पृष्ठ ४०. पंक्ति द मे १० तक लिखा है कि हरिहर, ब्रह्मा, महादेव, राम, कृष्णादि कामी, क्रोधी, ब्रज्ञानी, स्त्रियों के दूपी, पाषाण की नौका के समान आप डूबते ग्रीर सबको डुबाने वाले हैं।

तीसरी शंका-विवेकसार. पृष्ठ २२४, पंक्ति ह से पृष्ठ २२५ की पंक्ति

१५ तक लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादि सब ग्रदेवता भीर ग्रपूज्य हैं।

चौथी शंका—विवेकसार, पृथ्ठ ४४, पंक्ति १२ में लिखा है कि गंगादि तीर्थों और काशी ग्रादि क्षेत्रों से कुछ परमार्थ सिद्ध नहीं होता।

पाँचवीं शंका—विवेकसार, पृथ्ठ १३८, पंक्ति ३० में लिखा है कि जैन का साधु भ्रष्ट भी हो तो भी अन्य मत के साधुओं से उत्तम है।

छठी शंका—विवेकसार, पृथ्ठ १ पंक्ति १ मे लेकर कहा कि जैनों में बौद्धादि शाखाएं है। इससे सिद्ध हुआ कि जैनमत के अन्तर्गत बौद्धादि सब शाखाएं हैं। —हस्ताक्षर स्वामी-वयानन्य सरस्वती, आगरा

मिति माघ बदि ६, जुक्रवार, संबद् १६३७ तदनुसार २१ जनवरी, सन् १८८१

उधर स्वामी जी तो अपने योग्य पण्डित आत्माराम जी के प्रश्नों का खण्डन लिख रहे थे और आत्माराम जो भी अपने प्रश्न लिखकर जो स्वामी जी ने उनका उत्तर लिखा था, उसका उत्तर तैयार कर रहे थे कि ठाकुरदाम ने बीच में अपनी हानि समभ और अपनी प्रसिद्धि कम होती जानकर स्वामी जी के नाम २२ नवस्वर, मन् १८८० को एक नोटिस जारी कर दिया।

जिसमें प्रथम तो समस्त पिछले पत्रव्यवहार का ग्रयने विचार के ग्रमुसार सार या और ग्रन्त में यह सम्यतापूर्ण शब्द लिखे थे—

"यदि आपकी अब भी क्षमा मांगने की इच्छा हो तो शोध्र मांग लो परन्तु पीछे से यह न कहना कि जैनियों में दया और क्षमा नहीं। अब भी यदि आप अपना क्षमा-पत्र भेज दें तो आप पीछे से निर्लग्जता उठाने की आपति से बच सकते हैं, नहीं तो आपको अधिकार है। आपकी आज्ञानुसार हमने अंबाला, लुधियाना इत्यादिक स्थानों के बहुत से जैनों की इस काम में अपने साथ मिला लिया है जो अपना-अपना नोटिम भी आपको देंगे और आप ने चिट्ठी-पत्री भेजने में ही इतने छल किये हैं कि इसमें भी आप पकड़े जायें के क्या आप भूठ लिख-लिखकर औरों को घोसे में फंसाते और मेरा नाम बदनाम करते हैं। आप स्मरण रखिये कि आपके ये सब कपट न्यायालय में प्रकट किये जावें में और उसका यथायोग्य दण्ड भी आपको दिलाया जावेगा। इस पत्र का उत्तर चाहे आप भेजें या न भेजें, यह आपको इच्छा है।

परन्तु यह नोटिस वापस द्या गया। स्वामी जी को न पहुंचा क्योंकि हमारे चालाक ला० ठाकुरदास ने उसे न तो देहरादून भेजा ग्रौर न ग्रागरा प्रत्युत ग्रंबाल भेजा हिंदसलिए ग्रवश्य वापस ग्राना ही था क्योंकि पता ग्रशुद्ध या। यद्यपि ग्रार्थ्यसमाज युजरावाला ने भी उनको ठीक-ठीक पता बतला दिया था। (देखो 'ग्रार्थ समाचार' पाठ ३३७, खण्ड २, संख्या २३) ग्रीर यदि न भी बनलाने नो स्वामी जी के पत्र वे भी श्रात्माराम जी ग्रीर उनको विदित था कि वे १७ नवम्बर के पञ्चान ग्रागरे जायीं ग्रीर उनका वहाँ जाना ग्रीर उपदेश करना प्रत्युन शास्त्रार्थ करना 'नमीम' भागरा ग्रीर 'भारती विलास' में प्रकाशिन हो चुका था। इमलिए यह जान बुक्त कर चालाकी थी या ग्रानपढ़ होने के कारए। ग्रागरा का ग्रम्बाला स्मरए रखा। भन्य है।

फिर ला० ठाकुरदास ने २१ दिसम्बर, सन् १८८१ को फार्सी ग्रक्षरों में एक नोटिस लिखा ग्रीर समाजों के नाम भेजा जिसका विषय यह था कि 'हमारे प्रश्न का उत्तर स्वामी जी के पास नहीं है इससे स्वामी जी खुपकर बैठे हैं तो ग्राप उनका ठाँव ठिकाना बता दो। इसके उत्तर में ग्रार्थिसमाज की ग्रीर से एक नोटिस जारी हुआ जिसके जीवंक में यह केर लिखा गया था—

'गर न वीनद बरोज शपरी चश्म। चश्मये स्थाफनाव राच गुनाह॥'

अर्थात् यदि दिन के समय में अन्ये की न दिस्वाई देती इसमें सूर्य का क्या दोष है।

इसमें उसकी समस्त बातों का उत्तर ग्रीर स्वामी जी का पता भी लिखा हुन्ना था। (देखो समाचर, पृष्ठ ३३७, बुधवार) परन्तु ठाकुरदास चृंकि स्वयं पढ़ा हुन्ना नहीं है ग्रीर कुछ स्याति का भी इस्छुक है उसको विज्ञापन में भी पता न सिला ग्रथित न पढ़ सका।

'उन्मन अपने काम में चतुर होता है इस कहाबत के अनुसार उसने १२ जनवरी को एक पत्र आर्यसमाज गूजरांवाला के नाम भेजा जिसमें लिखा था कि 'स्वामी जी के साथ सहयासत्य का निर्णय करने के लिए हम २०-२३ जनवरी तक अंबाला में इकट्टे होंगे। तुम स्वामी-दयानन्द जी को अंबाला भेजो।

परन्तु स्वामी जी के लेखानुसार न तो प्रात्माराम जी ने उनको लिखा और न तार दिया ग्रीर न ग्रात्माराम जी शास्त्रार्थ के लिए उद्यत हुए ग्रीर न ठाकुरदास के ग्रातिरिक्त किसी ग्रीर विद्याप्रेमी जैन ने स्वामी जी को लिखा। इसलिए वहाँ कोई शास्त्रार्थ न हुग्रा क्योंकि ग्रात्माराम जी शास्त्रार्थ से ग्रीर फिर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करने से ग्रत्यन्त जी चुराते ग्रीर घवराते थे। (दिग्वजयार्क पृ० २६-३१, लेखराम पृ० ६५०-६८०)

## वैदिकधर्म तथा ईसाई मत

(फादर कानरीड साहब ग्रागरा से धर्मचर्चा-१२ दिसम्बर, १८८०)

नोट—यह धर्मचर्चा फादर कानरीड साहब ग्रो० सी० वार्ड० रेवरेण्ड नापव विश्वप सेंट पीटरसन रोमन कैथलिक चर्च श्रापरा ग्रीर श्रीमान स्वामी दयानस्य सरस्वती जी महाराज के मध्य १२ दिसम्बर सन् १६८०. रविवार तदनुमार मंगसिर शुक्ला १४, संबद् १६३७ विक्रमी को हुई।

स्वामी जी कई वकीलों ग्रीर सम्मानित व्यक्तियों तथा मार्टिन साहव म्यूनिसिपल कमिश्नर सहित बिशप साहव में मिलने को गये।

स्वामी जी—नास्तिक लोग उत्पन्न करने वाल को नहीं मानते। यदि हम ग्रीर श्राप ग्रीर दूसरे मत के बुद्धिमान् लोग मिलकर ग्रीर सब मतों में जो सत्य बातें हैं उनका विचार करके जिनपर सब लौग एकमत हो जाबें, ग्रीर ग्रापस का मनभेद जाना रहे तो विरोध में केवल नास्तिक लोग ही रह जावेंगे। फिर उनको हम ग्रच्छी प्रकार बौद्धिक युक्तियों के द्वारा परास्त कर देंगे। गोरक्षा जिसमे लाभ ही लाभ हैं, ऐसी श्रेष्ठ बातों में हमको ग्रीर ग्रापको ग्रीर सबको मिलकर काम करना चाहिये।

विशेष साहब-यह काम अन्यस्त कठित है इसलिये कि मुसलमान हलाल करना कभी न छोड़ेंगे। वैसे ही ईसाई लोग मांस लाना कभी न छोड़ेगे। इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर अवश्य है और चूंकि ईश्वर की सूरत नहीं देखी और वह बोलता नहीं है. इस कारण से यह अवश्य है कि उसने अपना एक स्थानापन धर्म का बनलाने वाला संसार में भेजा। जिस प्रकार महारानी विवटोरिया विना दूसरे के भारतवर्ष का शासन नहीं कर सकती. उसी प्रकार खुदा विना खुदावन्द यीशु मसीह की सहायना के संसार के मनुष्यों का तथा मुक्ति का प्रवन्ध नहीं कर सकता।

स्वामी जी ने कहा कि प्रथम तो जो उदाहरए है वह ठीक नहीं क्योंकि जीव की परमेश्वर से कोई समानता नहीं। पहले ईश्वर का लक्षण होना चाहिये कि ईश्वर क्या वस्तु है। स्वामी जी ने उसके विशेषण सर्वज्ञ, श्रविनाशी, सर्वशक्तिमान् श्रादि बताये ग्रीर कहा कि ऐसे गुणों वाला ईश्वर किसी के ग्राधीन नहीं कि स्वयं प्रवन्ध न कर सके भीर दूसरे से सहायना लेनी पड़े। तीसरे यदि हम मान भी लें कि ईसा कोई अच्छे पुरुष थे तो भी एक मनुष्य थे। ग्रीर ईश्वर न्यायाधीश है वह एक मनुष्य के कहने से ग्रन्याय नहीं कर सकता। जैसा जिसका कर्म होगा वैसा ही फल देगा। इसलिये यह ग्रसम्भव है कि

न्यायविरुद्ध परमेश्वर किसी की सिफारिश मानकर पुण्य-पाप के अनुसार फल न देवे । अतः ईश्वर को स्थानापन्न भेजने की आवश्यकता नहीं। स्थानापन्न देना यह कार्य्य मनुष्यों का है। वह ऐसा स्वामी है कि समस्त कार्य्य और प्रत्येक प्रबन्ध विना स्थानापन्न के कर सकता है।

बिशप माहब---क्योंकर प्रबन्ध कर सकता है ?

स्वामी जी-शिक्षा ग्रथीत् ज्ञान के द्वारा।

बिशप साहब-वह पुस्तक ज्ञान की कौन सी है ?

स्वामी जी—चारों वेद ईश्वर की छोर मे प्रमाण हैं (१६ पुराणों का नाम नहीं लिया)।

विज्ञप साहब--क्या घठारहे पुरागा भी धर्मपुस्तक हैं ? स्वामी जी---नहीं।

विशय माहब — चारों वेद कैसे आये, ईश्वर ने किसको दिये, किसने संसार में पहले समक्राये ?

स्वामी जी — ग्राग्न, वायु, भादित्य, ग्रांगिंगा, चारों ऋषियों के ग्रात्मा में ईश्वर ने वेदों का जान दिया, उन्होंने समक्षाया।

विशय साह्य--वेद ईश्वर की स्रोर में नहीं प्रत्युत वेद का बनाने वाला एक ब्राह्मण है, जिसका नाम इस समय स्मरण नहीं रहा।

स्वामी जी-ऐसा नहीं, वेद मृष्टिकी आदि में परमारमा ने प्रकाशित किये। किसी ब्राह्मण ने इनको नहीं बनाया प्रत्युत वेद पढ़ने से मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है भीर जो वेद न पढ़े वह कदापि ब्राह्मण नहीं कहला सकता।

बिशप साहब—वे चारों मर गये या जीवित हैं ?

स्त्रामी जी-सर गये हैं।

विशय साहब---उनके पश्चान् उनका स्थानायन कीन हुआ और एक के पश्चान् कीन स्थानायन होता रहा और अब कीन है ?

स्वामी जी--हलारों लामों ऋषि मुनि उनके स्थानापत्न होते रहे। जैसे छः शास्त्रों के कर्ना छः ऋषि. उपनिषदों तथा बाह्माएों के लेखक ऋषि मुनि लोग। उनके अतिरिक्त प्रत्येक काल में जो ऋषियों के निहचन नियमों के अनुसार चले, शुद्धाचारी हो वही स्थानापन्त हो सकता है परन्तु आप वतलाइये ईसा के पश्चात् आपके यहाँ अब नक कौन हुआ ?

विशय साहब-इसारे यहाँ ईसा के पश्चात् रोम का पोप ग्रर्थात्

उच्चतम पादरी ईश्वर का स्थानापन्त समक्षा जाता है। जो भूल हम लोगों से हो जाये उसका सुधार उच्चतम पादरी अर्थात् रोम के पोप द्वारा होता है।

स्वामी जी—गौर जो भूल रोम के पोप से हो उसका सुधार किस प्रकार हो सकता है? ग्रापको पोप के अत्याचार ग्रीर धार्मिक भगड़े जो लृथर के काल से पहले ग्रीर उस समय होते थे ग्रीर कुछ ग्रव तक जारी है, भली प्रकार विदिल होंगे ग्रीर इसी प्रकार ईसाइयों की पहली सभागों का वृत्तान्त ग्रीर धार्मिक भगड़े ग्रीर सार्वजनिक हत्याएं ग्रापसे छुपी व होंगी। उनका सुधार किस प्रकार वह पोप जो स्वयं उनका ग्रारम्भकर्ता है ग्रीर जो स्वयं उन रोगों में फंसा हुग्रा है, कर सकता है? यह बात ठीक वैसी ही है जिस प्रकार हमारे पोप पौरास्तिक लोगों की।

विशय साहब इसका कोई बुद्धिपूर्वक ग्रौर युक्तियुक्त उत्तर जिसमे स्वामी जी ग्रौर श्रोताग्रों का सन्तोष हो, न दे सके। तत्पश्चात् लगभग १२ बजे के समय स्वामी जी एक बड़ा गिर्जा देखने के लिये चले गये। (ले० पृ० ६११-६१३)

### विविध विषय

(पं० लेखराम जी द्वारा किये हुए प्रश्नों का उत्तर--१७ मई, १८८१)

ग्रार्थपथिक पं० लेखराम जी भपने बनाये हुए महर्षि के जीवन-चरित्र में लिखते हैं—

११ मई, सन् १८८१ को संवाददाता पेशावर से स्वामी जो के दर्शनों के निम्निन चलकर १६ की रान को प्रजमेर पहुंचा। श्रीर वहां पहुंचकर स्टेशन के समीप वाली सराय में डेरा किया। श्रीर १७ मई को प्रात:काल मेठ जी के वागीने में जाकर स्वामी जी का दर्शन प्राप्त किया। उनके दर्शन से मार्ग के समस्त कट्टों को भूल गया श्रीर उनके सत्योपदेशों से समस्त समस्याएं सुलभ गई। जयपुर के एक बंगाली सज्जन ने मुक्त से प्रश्न किया था कि श्राकाश भी व्यापक है श्रीर बहा भी, दो व्यापक किस प्रकार इकट्ठे रह सकते हैं?

मुभमे इसका कुछ उत्तर न बन पाया। मैंने यही प्रश्न स्वामी जी से पूछा। उन्होंने एक पत्थर उठाकर कहा कि इसमें ग्रग्नि व्यापक है या नहीं?

मैंने कहा कि व्यापक है। फिर पूछा कि मिट्टी ? मैंने कहा कि व्यापक है। फिर पूछा कि जल ? मैंने कहा कि व्यापक है। फिर पूछा कि जाकाश और वायु ? मैंने कहा कि व्यापक है। फिर पुछा कि परमारमा ? मैंने कहा कि वह भी ब्यापक है।

कहा कि देखा कितनी चीजें हैं परन्तु सब इसमें व्यापक हैं। वास्तव में बात यह है कि जो जिससे मूक्ष्म होती है वह उसमें व्यापक हो मकती है। बहा चुकि सबसे अति सूक्ष्म है इसलिये सर्वव्यापक है, जिससे मेरी शान्ति हो गई।

मुक्त से उन्होंने कहा कि ग्रौर जो तुम्हारे मन में सन्देह हों सब निवारण कर लो मैंने बहुत सोच विचार कर दश प्रश्न लिखे जिनमें से श्राठ मुक्ते स्मरण हैं, शेष भूल गर्थे।

प्रश्न-जीव बहा की भिन्नता में कोई वेद का प्रमाण वतलाइये ?

उत्तर—यजुर्वेद का ४० वाँ अध्याय सारा जीव-ब्रह्म का भेद बतलाता है।

प्रश्न--- प्रत्य मत के मनुष्यों को शुद्ध करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर-अवस्य करना चाहिये।

प्रयन- विद्युद् क्या अस्तु है ग्रौर किस प्रकार उत्पन्न होती है ?

उत्तर—विद्युर् सर्वत्र है भीर रगड़ से उत्पन्त होती है। वादलों की विद्युत्भी बादलों भीर वायु की रगड़ से उत्पन्त होती है।

मुक्त से कहा कि २५ वर्ष से पूर्व विवाह न करना । कई ईसाई और जैनी प्रश्न करने याने परन्यु शीघ्र निरुत्तर हो जाते थे। (लेखराम पृ० ५३२)

#### जैनमत

#### (जैन माधु सिक्षकरण जी से मसूबा ■ शास्त्रार्थ—६ जीलाई से १६ जीलाई, १८८१ तक)

जब आधाद बदि १२, संबद् १६३८ तदनुसार २३ ज्ञृत. सन् १८६१ को स्वामो जो धर्मोपदेश के निमित्त मसूदा पधारे तो कई दिन तक निरन्तर व्या-व्यान देने के पश्चाद ५ जौलाई, सन् १८८१ को राव बहादुरसिंह साहब रईस मसूदा ने अपनी रियासन के सम्मानित जैनियों को बुलाकर कहा कि तुन अपने किसी विद्वाद पण्डित या मतस्वलम्बी को बुलाक्यो ताकि उससे स्वामी जी का शास्त्रार्थ कराया जावे और सत्यामत्य का निर्णय हो।

जैनियों ने उत्तर दिया कि हम ग्र<mark>पने साधु सिद्धकरण जी को</mark> बुलाते हैं, वे स्वामी जी से शास्त्रार्थ करें थे।

रावसाहब ने कहा कि वे कहाँ हैं ? जैनियों ने उत्तर दिया कि वे ग्राम

ग्रावे ग्रांगन टेढ़ा ।

हस्ताक्षर—स्वामी दयानन्द

यह उपर्युक्त पत्र १६ जौलाई. मन १८८१ को पण्डित बृद्धिचन्द जगन्नाथ जोशी, व्यास रामनारायण, बाबु विहासीलाल तथा अन्य सर्दार लोगों के हाथ स्थामी जी ने साधु जी की अंद भेजा। जब वे रेकर चले तो उस समय लगभग दो सौ मनुष्यों के इकट्टे हो गये थे। इन्होंने पहुंचते ही साधु जी को उक्त पत्र पढ़ सुनाया और निवेदन किया कि अब आप इसका फिर उत्तर दीजिये। परन्तु पाठकगणा! उत्तर देने में तो विद्या चाहिये। न जाने पहले किस की महायता से उत्तर लिखा था। विशेष क्या लिख् साधु जी के छक्के छूट गये।

अन्त को उन लोगों ने अब बहुत कहा मुना तब यही मुख से निकला कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन आता। आपां तो साधु हैं। अब लोगों ने देखा कि सब साधु जी ने ही अपने मुख से हार मान ली तो अब विशेष कहना उचित नहीं, यह समक्षकर नमस्ते करके चले आये और सब बृत्तान्त राव साहब और स्वामी जी से निवेदन कर अपने-अपने स्थानों को चले गये।

हस्ताक्षर-वृद्धिचन्य श्रीमाल, मसूदा

("देश हितैयी" खंड १, संस्था ६, संवत् १६३५ खाब्विन, पृष्ठ १२ से १५ तक ।) (दिग्विजयाकै पृष्ट ३१, लेखगम पृष्ट ६७५ से ६८०)

## ईसामसीहा पर विश्वास

(मसूदा में बिहारीलाल ईसाई से जास्त्रार्थ-जौलाई, १८८१)

श्रावण शुक्ला ४, सं० १६३८ वर्षात ३० अुलाई, सन् १६८१ को पूर्वोवन बाबू बिहारीलाल ईसाई पुनः महाराज में मिलने आये । थोड़ी देश बानचीत होने के परचात् धर्म-विषय में वार्नालाप होने लगा । इस पर राव साहब ने उनसे कहा कि आप पादरी भूलबे ड के किएय है और मैं स्वामी जी महाराज का, आज मेरा और आपका संवाद होगा । इसे बिहारीलाल ने स्वीकार कर लिया ! राव साहब ने उनसे प्रश्न किया कि बाइबिल में लिखा है कि ईसामसीह ने एक बार उपदेश में कहा कि यदि आप लोगों में राई वराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ को चलायमान कर सकते हो । अतः यदि आपका विश्वास पूरा है तो इस (सोहन नगरी) पहाड़ को अपनी जयह से हटा दो । पादरी साहब कुछ उत्तर न दे सके । और अन्त में उन्होंने यह कहकर पीछा छुड़वाया कि इसका उत्तर मैं अब नहीं दे सकता, पादरी भूलबे ड से पूछकर उत्तर दूंगा। (लेखराम पू० ६८६-६६०)

## मुसलमान दासी-पुत्र

(मसूदा में काजी जो से वार्तालाप-ग्रगस्त, १८८१) २७ मगस्त, सन् १८८१ मर्यात् भाद्रपद शुक्ला को मुसलमानों की ईटुल- फिनर (रोजों की ईद) थी। काजी जी भी आ गये थे। २८ अगस्त को महाराज प्रातःकाल द बजे अगस्त करके नौटे ही ये कि उन्होंने यवनों का अगुण्ड अपने निवास स्थान की ओर आते देखा। उन्होंने चाँदमल कोठारी राज्य मसूदा को, जो उनके नाथ मसूदा से आये थे, बुलाया और कहा कि देखो क्या बात है, ये लोग क्यों आ रहे हैं वे नीचे गये और यवन समुदाय के नेता से वृत्त ज्ञात करके स्थामी जी से कहा। उन्होंने कहा कि ऊपर बुलाओ। महाराज कुर्सी पर बैठ गये और वे लोग फर्श पर बैठ गये। आते ही काजी जी से निम्न प्रक्रोत्तर हुए—

काजी --आप हमें दासी-पुत्र कैसे बनलाने हैं ?

स्वामी जी — अपने कुरानशरीफ को देखो । इब्राहीम की दो स्त्रियाँ थीं एक विवाहिता सारा, दूसरी दासी हाजिरा, जिसे उन्होंने घर में डाल लिया था '''''अतः आपके दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ?

काजी--कुरान में ऐसा नहीं लिखा।

स्वामी जी--(रामानन्द ब्रह्मचारी से कुरान की पुस्तक मंगाकर) देखिये, भूरा अनकदूत में लिखा है कि उसी साल (खुदा ने) उसे (इब्राहीम की) हाजिरा (के गर्म) से जो सारा की दासी थी, इस्माईल प्रदान किया।

काजी—वह दासी तो थी, परन्तु निकाह कर लिया था।

स्वामी जी—फिर भी वह वास्तव में दासी ही तो थी, फिर ग्रापके दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ?

इस पर काजी जी निरुत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह गये।# (देवेन्द्रनाथ २ ३ २७६)

### कबोर पन्थ

(कबीर पन्थी साधु के मसूदा में धर्मचर्चा--ग्रगस्स, १८८१)

अगस्त, सन् १८८१ के पहले सप्ताह में एक दिन एक साधु कबीरपंथी ब्यावर से स्त्रामी जी के पास मसूदा में आया और परस्पर धर्मचर्चा होने लगी।

स्वामी जी-आपके मत के कितने ग्रन्थ हैं ?

साधु जी--हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं।

स्वामी जी-यह बात मिथ्या है क्योंकि इतने ग्रन्थों की संख्या ग्रीर रखने को कितना स्थान चाहिए (इस पर भी साधु जी कुछ न बोले)।

तब स्वामी जी ने फिर कहा कि तुम्हारे कबीर कौन थे और जब पुन

**अइस शास्त्रार्थं का लेखरामलिखित विस्तृत विवरण पृ०** २४१ पर भी है ।

कवीरमत में होते हो तब उनकी प्रशादी भीर गुरु का उच्छिष्ट भी खाते हो कि नहीं?

साधु जी—उडिकाट साते हैं। कबीर का जन्म नहीं है, प्रजन्म है। उसके मौ बाप भी नहीं।

स्वामी जी—कवीर जी कोशी में कुकर्म से उत्पन्न हुए थे। इस कारण उसकी मी ने उसे बाहर फॅक दिया था। उसी समय वहां पर (जहाँ पर कवीर पड़ा था) एक मुसलमान जुलाहा विकला। वह कवीर को उठाकर थर ले गया और अपना पुत्र सा जान उसकी पाला और बड़ा किया। अब देखिये कि उसका जन्म भी हुआ और मौ बाप भी ठहरे।

साधु जी इस बात को सुनकर चुप रहे और कुछ उत्तर न दिया फिर और विषय पर बातें होती रहीं।("देश हितेषी", खंड १, संख्या ६, पृष्ठ ६,७) (लेखराम पृष्ठ ५४६)

## 📰। मुसलमान वासीपुत्र हैं

(काबी जो रावपुर से प्रश्नोत्तर--२८ बगस्त, १८८१)

१६ प्रगस्त, सन् १८८१, जुक्रवार दिन के बाठ वजे स्वामी जी रायपुर पश्चारे और नगर के बाहर पहुंच कर माधोदास को वाटिका में जिसके द्वार पर एक महल है और स्वामी के उतारने के लिए साफ कराया गया था, प्रानकर ठहरे। उस समय बूदाबादी हो रही थी।

स्वामी जी के पधारने की सूचना का ठाकुर हरिसिंह जी को हुई तब वे प्रथम बन्धुजन और दर्बारियों समेत दर्शन करने के लिए प्राये। एक धशर्फी प्रीर पांच क्पवा भेंट कर हाथ जोड़ खड़े रहे। स्थामी जी ने पूछा कि प्राप प्रसम्न तो हैं? उत्तर दिया कि हाँ बाज धापके दर्शन से प्रसन्न हैं। फिर सब प्रधायोग्य बैठ गए।

फिर स्वामी जी ने प्रदन किया कि भापके यहाँ राजमन्त्री कीन हैं? ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि शेख इलाहीबब्श हैं परन्तु वे जोधपुर गये हैं, उनके भतीजे करीमबब्श जी उनके पीछे सारे काम का प्रबन्ध करते हैं भौर बतलाया कि वे बंठे हैं। तब महाराज ने कहा कि "मापके यहाँ मुसलमान मंत्री हैं, मोही, ये तो दासीपुत्र हैं। ग्रार्थ पुरुषों को उचित है कि यवनों को भयना राजमंत्री न बनावें।" ऐसा कहने से करीमबब्श भीर ४-७ मुसलमान जो बहाँ उपस्थित के, कोध में ग्राकर गुड़गुड़ाने लगे भीर ठाकुर साहब भी स्वामी जी से ग्राज्ञा लेकर अपने राजमहलों में चले गये। ग्रीर मुसलमानों ने शेख जी की हवेली में इकट्ठे होकर यह विचार किया कि उन्होंने हम को दासी का पुत्र बताया। इसलिये उनसे फौजदारी (लड़ाई) करनी चाहिए। जिस पर किसी ने कुछ कहा श्रीर किसी ने कुछ किन्तु एक चमनू खाँ मुसलमान ने कहा कि मेरी बात मानो धौर पहले कुछ न करो। पाँच सात दिन पश्चात् जब रमजान की ईद पर काजी जी आवेंगे तो उनको ले जाकर स्वामी जी से प्रश्नोत्तर करायेंगे। यदि भूडे होंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे। यह बात सब ने स्वीकार की।

२७ अगस्त, सन् १८८१ को ईदउल् फिल् पर काजी जी आये और २६ अगस्त, सन् १८८१, रिववार तदनुसार भादों मुदि ४ को जब प्रातःकाल स्वामी जी आठ बजे के समग्र बाहर से घूमकर आये तो यवनों का भुण्ड अपने मकान की ओर आते देखा। स्वामी जी ने मुक्तको पुकारा कि कोठारी जी जिपर आयो। मैं ऊपर गया, कहने लगे कि देखो कथाचित यवनों का समूह आता है। मैंने नीचे ग्रानकर मुसलमानों को आते देखा। उनको नीचे ठहराकर स्वामी जी से जाकर कहा कि यहाँ आते हैं। महाराज दुग्धपान करके कुर्सी बिछवा कर स्वयं बैठ गये और उनको बुलवाया और फर्म पर बिठा दिया। आते ही काजी जी ने प्रथन किया—

थाप हम को दासीपुत्र कैसे बतलाते हो ?

स्वामी जी—ग्रथने कुरान शरीफ को देखो। इसराईल जिसको इब्राहीम कहते हो उसकी दो पित्नयाँ थीं—एक ब्याही हुई 'सारा', दूसरी दासी ''हाजरा''। जिसको उसने घर में डाला हुग्रा था। व्याही हुई केवल सारा थी। श्रव देखिये कि सारा में ग्रंबेज लोग और हाजरा से तुम लोग उत्पन्त हुए, फिर दासी पुत्र होने में क्या सन्देह हैं?

काजी जी-कुरान में ऐसा नहीं लिखा।

स्वामी जी ने रामानन्द ब्रह्मचारी को कहा कि कुरान का पुस्तक लाग्नो। पुस्तक लाकर काजी जो को दिखलाया (कुरग्रान सूरसे ग्रन्कबूत—उसी वर्ष में इसमाईल को हाजरा ने उत्पन्न किया जो सारा खानून की दासी थी। खंड २, पृष्ठ १६७)।

काजी जी—बह दासी तो थी परन्तु निकाह (विवाह) कर लिया था। स्वामी जी—फिर भी वास्तव में दासी ही है तो फिर ग्रापके दासी पुत्र होने में क्या सन्देह है।

इस पर काजो जी निरुत्तर हो गए। मुसलमान सब देखते के देखते रह गए। तब कुरान को स्वामी जी ने हाथ से पृथ्वी पर रख दिया।
काजी जी ने कहा—ग्रापने यह क्या किया कि कुरान की पाँव में रख
दिया।

स्वामी जी--काजी साहब! तिनक विचार करो, क्या काजी नाम ही के कहलाते हो। कागज और स्याही कैसे बनती है, और खापाखाने में किस पर कागज छपते हैं, और कलम (लेखनी) क्या चीज है और कहाँ उत्पन्न होती है। इस पर निहत्तर होकर काजी जी उठ खड़े हुए और उनके साथी सब यवन शान्त होकर चले गये। (लेखराम पृष्ठ ५४७ से ५४८)

## परमात्मा विषय

(भी मान् राजा गोविन्दांतह जी बहादुर बनेड्। मरेश के प्रक्रमों 🖿 उत्तर—सक्टूबर, सन् १८८१)

प्रवन-जीव, ब्रात्मा ब्रोर परमात्मा क्या है ब्रीर उनमें क्या भेद है ?

उत्तर—जीव धौर भात्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा परमेश्वर उससे न्यारा है। हमने गीता के दो श्लोक पढ़े—

> द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरद्वाक्षर एवं च । क्षरः मर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविद्य विभत्यंव्यय ईरुवरः ॥

स्वामी जी ने कहा गीता प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। हम गीता को प्रामा-शिक नहीं मानते। (लेखराम पृ० ५५०)

## ईसाईमत

(बम्बई में रंबरेण्ड जौसेफ कोक पादरी से शास्त्रार्थ--१८ जनवरी, १८८२)

रैवरेण्ड जौसेफ कोक ने बम्बई टाउनहाल में १७ जनवरी सन् १८६२ की एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने बतलाया कि केवल ईसाईमत सच्चा ग्रौर ईश्वर की ग्रोर से है ग्रीर यह समस्त भूमण्डल पर फेलेगा, शेप कोई मत ईश्वर की ग्रोर से नहीं।

स्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी। जिसका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद कर्नस ग्रसकाट ने स्वामी जी के सामने करके महाराज के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् पादरी साहब की सेवा में भेज दिया। ग्रंगले रिववार की साढे पांच बजे का समय फाम जी, काऊस जी, इन्स्टीट्यूट में शास्त्रार्थ के लिए नियत किया किन्तु पादरी कोक ने एक कोरा उत्तर पत्र के द्वारा कि "मैं चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि इनका प्रकट उद्देश अविश्वास को फैलाना है" छपना पिण्ड खुड़ाया। (लेखराम पृ० ६६०)

## रामस्नेही मत

(बाहपुरा 🖩 रामस्नेहियों से प्रक्तोत्तर-मार्थ, १८८२)

शाहपुरा में रामस्नेहियों का एक मेला था। उसमें व्यावर के कुछ राम-स्नेही वैश्य ग्राए हुए थे। एक दिन वे महाराज का व्यास्थान सुनने के लिए माए। उस समय तक व्याख्यान भारम्भ नहीं हुआ था, वे महाराज को राम-राम करके बैठ गये। महाराज ने उसका उत्तर 'नमस्ते' शब्द से दिया। थोड़ी देर बाद महाराज ने पूछा कि तुम लोग इतने दिन से राम-राम जपते हो, इससे क्या लाभ है ? उन्होंने कहा पहले नाम पीखे नामी, जैसे हम ने पहले ग्रापका नाम सुना घौर पीछे ढूँढते-ढूँढते ग्रापको पा लिया, जैसे पहले काशी कहते-कहते भौर पीछे ब्ंदते ब्ंदते मनुष्य काशी पहुंच जाता है, ऐसे ही राम-राम कहंते-कहते मनुष्य पीछे राम को पा लेता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने तो कभी पहले तुम्हारा नाम नहीं जपा, परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपने सम्मुख बैठे पा लिया। केवल नाम लेने से परमेश्वर नहीं मिल सकता। उसके लिये साधन करना घावरयक है। केबल लड्डू कहने से ही लक्डू नहीं मिल सकता, उसके लिये उपयुक्त साधन करना होता है। ये बातें हो ही रही थीं कि पांच छः वर्ष के बालक जो इन देश्यों की गोद में बैठे हुए थे, हठात् उठकर कहने लगे बाबा जी ! स्वामी जी सच कहते हैं । लड्डू-लड्डू कहने से क्या लड्डू मिल सकते हैं ? यह सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। तब महाराज ने कहा कि ये बालक पक्षपाती नहीं हैं, इन्होंने किसी के कहने से ऐसा नहीं कहा। इन बालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हमारे तुम्हारे शास्त्रार्थ की सुन्दर मीमौसा हो गई। (देवेन्द्रनाथ २। ३१६)

# निस्सन्देह कौन होते 📗

(बाहपुरा 🖩 राजपुरोहित 🖩 वार्त्तालाप—मार्च, १८८२)

रविवार को महाराज वेदभाष्य का कार्य नहीं किया करते थे। एक रविवार को राजपुरोहित छविमल व्यास महाराज के पास आये और 'नमी नारायण' कहकर बैठ गए। महाराज ने उनका 'नमस्ते' शब्द से प्रभिवादन किया और कहा कि आइये, आज हमारी छुट्टी है और आप से शास्त्रचर्चा करने की सुविधा है। ज्यास जी ने कहा कि छुट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए हो सकती है क्योंकि हम संसार-बन्धन में बढ़ हैं। आप तो संसार-बन्धन में ही नहीं, फिर आपकी छुट्टी वा मुक्ति कैसी? महाराज ने कहा कि हमारी वेद-भाष्य के कार्य से छुट्टी है। ज्यास जी ने कहा कि वेदभाष्य धर्म-कार्य से छुट्टी कैसी? महाराज ने कहा कि धर्मकार्य से नहीं, वेद-भाष्य के कार्य से छुट्टी है। फिर महाराज ने कहा कि कोई शक्या-सन्देह हो तो कहिये। ज्यास जी ने उत्तर दिया कि हम तो नि:सन्देह हैं, हम किसी शक्यासन्देह के निवारण करने के लिए आपके पास नहीं आये, हम तो केवल आपसे मिलने के लिए आये हैं। महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं।

#### यक्च मूदतमो सोको यक्च बुद्धः पारंगतः। श्री हीमौ सुलमेशेते क्लिक्यस्यन्तरितो जनः॥

मर्च-दो ही प्रकार के लोग मुख भोगते हैं एक तो वह जो मत्यन्त मूढ़ हों, दूसरा वह जो परम बुद्धिमान हो, दोनों के बीच के लोग क्लेश पाते हैं।

म्राप इन दोनों में कौन हैं? ग्यास जीने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, परन्तु थोड़ी देर पीछे कहा कि म्राप जो समभें, भ्राप तो बुद्धिमान ही हैं। (देवेन्द्रनाथ २ । ३२०)

# मूर्त्तिपूजा

(बाहपुरा 🏿 बिहारीलाल से प्रक्नोत्तर—मार्थ, १वद२)

बिहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने महाराज से तीन प्रदन किये—

प्रवत १—पाणिति की अव्टाव्यायी के तीसरे अव्याय के दूसरे पाद के १७७ वें सूत्र "आजभासभुविद्युतोजिजुपृग्रावस्तुवःक्विप्" में ग्राव-स्तुति अर्थात् पत्थर की स्तुति प्रतिपादित की गई है।

प्रश्न २—पाणिनि के एक सूत्र का उल्लेख करके कहा कि इससे शिव, स्कन्द, विष्णु प्रभृति की मूर्ति सिद्ध होती है।

प्रदन ३—ईश्वर सर्वव्यापक है वा नहीं ? महाराज ने इन प्रदनों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये— उत्तर १—स्तुति मनेक वस्तुमों की होती है । जैसे कारीगर कहते हैं कि यह पत्थर उत्तम है, यह काष्ठ उत्तम है। पावा के द्यर्ष पत्थर झवदय हैं, परन्तु इससे पत्थर की सिद्धि नहीं होती।

उत्तर २—उस समय शिव, विष्णु ग्रादि मनष्य के नाम होते थे। विदेश भ्रादि जाने पर उनकी मूर्तियाँ रक्खी जाती थीं, परन्तु इससे शिव, विष्णु भ्रादि की पूजासिद्ध नहीं होती।

उत्तर ३-परमेश्वर सर्वध्यापक है।

इस पर बिहारीलाल ने कहा कि तो फिर मैं प्रस्तरादि में ईश्वर को ज्यापक समक्त कर उसकी पूजा कर सकता है।

महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी भांभ, घण्टे झादि झौर तुम्हारी बाणी, गले झादि में भी ईश्वर है। तो तुम ईश्वर के एक झंश को झाहत कर के (घण्टा, घड़ियाल बजाकर) उसके दूसरे झंश (प्रस्तरादि) की पूजा करते हो, यह क्या बात है ? भीर यदि तुम पत्थर में यथार्थ रूप से ईश्वर-बुद्धि करके पत्थर को पूज सकते हो तो बालू को शकरा समक्त कर भोजन क्यों नहीं करते ?

विहारीलाल ने महाराजा की इस प्रकार की युक्तियाँ मुनकर मूर्तिपूजन करना त्याग दिया और वह महाराज का शुद्ध चित्त से अनुयायी हो गया। (देवेन्द्रनाथ २०६०)

### अनेक विषय

(मुन्द्री इन्द्रमणि जी के जिष्य लाव जगन्नाथवास की बनाई प्रार्थ-प्रक्र्नोसरी की समालीचना---प्रप्रेल, १८८२)

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र विज्ञापन संस्करण २

पृष्ठ ३४४ से उद्भृत

श्रीयुन संपादक देशहितंषी महाशय मन्त्री प्रार्थ समाज प्रजमेर समीपेषु ।

प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि छोड़ परमार्थ करने में प्रवृत्त नहीं होता, उसका हृदय पूर्ण गुद्ध होना असम्भव है । चाहे वह बहुत युक्ति और गूड़ता अपनी कपटता को प्रसिद्ध करने में कैसा ही यत्नवान् क्यों न हो । उसका कपट कभी न कभी प्रकाशित हो ही जाता है । प्रत्यक्ष इष्टान्त देख लो कि जाला जगन्नायदास मुन्की इन्द्रमण् जी के शिष्य की बनाई हुई (आर्य-प्रक्रात्तरी) की समालोचना करने से (बहुत से विषय उसमें सत्य और परोपकारक दीख एड़ते हैं परन्तु बहुधा विषय उसमें ऐसे भी हैं कि जिनके सुनने वा पाठ करने वालों का अमजाल में फंस वेदादि सत्य शास्त्रों से विषद्ध होना सम्भव है ।

यह विरुद्ध विषय केवल लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु मुन्शी इन्द्रमिए। भी उन दोषयुक्त विषयों के अनुयायी प्रतीत होते हैं।) अस्तु, जो हो मुक्त को सत्य-सत्य परीक्षा इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश करना अवश्य है। कारण सज्जन लोग गुण ग्रहण कर दोषों को छोड़ दें। इतना ही नहीं किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना अवश्य होता है, इसी प्रकार आर्य लोगों के लिए यह (आर्य प्रश्नोत्तरी) ग्रन्थ गुणों के साथ दोष-दायक होने से श्रेष्ठ को त्याग के योग्य है। अब इसका कुछ थोड़ा सा नमूना संक्षेप से दिखलाता है।

[ग्रार्य प्रक्नोत्तरी पृष्ठ २ । प्रक्नोत्तर ७] "परमात्मा ने सृष्टि की ग्रादि में श्री बह्या जी के हृदय में वेदों का प्रकाश किया । उन से ऋषि मुनि श्रस्मदादिकों को प्राप्त हुए ।"

[समीक्षा] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्योंकि (भ्रग्नेवें ऋग्वेदो ऽजायत (ऽजायन) वायोर्यंजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः) अतपथ ब्राह्मण वचन ।

### म्रिनिवायुरविष्यस्तु त्रयंत्रहा सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धधर्षमृष्यबुःसामलक्षणम् ॥

मनुस्मृति का वचन । अव देखिये अगिन आदि महर्षियों से ऋग्वेदादि का प्रकाश हुआ । इत्यादि ब्राह्मण वचनों के अनुसार मनु जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने अग्न्यादि महर्षियों के द्वारा बेदों की प्राप्त की । अत्याद "यो वे ब्रह्मणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिखाति तस्में" इस श्वेताश्वतरोपनिषद् के वचनार्थ की संगति शतपथ और मनु जी के वचन से अविरुद्ध होनी चाहिए । किन्तु परमात्मा ने चारों महर्षियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को चार वेदों की प्राप्त कराई । और अब भी जो कोई चार वेदों को पढ़ता है वही यश में ब्रह्मासन को प्राप्त और उसी का नाम ब्रह्मा भी होता है। यदि मुन्शी इन्द्रमिश जी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास वेद और तदनुयायी ब्राह्मणादि अन्थों को एढ़े होते तो ऐसे भारी अम में न पड़ ऐसे ऐसे अन्यथा भाषण वा लेख क्यों करते ? इनको उचित है कि अपना हठ छोड़ सत्य का ग्रहण करें।

१. जब मुन्ती इन्द्रमिंग ने सहायता में ग्राए हुये भन का पूर्व प्रतिका के ग्रानुसार पूर्ण ब्यौरा न वताया ग्रीर न छापा, तब श्री स्वामी जी ने उन सबसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। तब मुन्ती जी ने ग्रायं प्रश्नोत्तरी (संवत् १६३८ ग्रायं दर्पग् प्रेस बाह्जहाँपुर भें छापी। उसका उत्तर लिखवा कर श्री स्वामी जी ने भारत सुद्द्या प्रवर्तक में छपने के लिए भेजा।

(पृष्ठ ३। प्रश्नोत्तर १६) "जीव वास्तविक सनन्त है। इस कारण् . ईश्वर के ज्ञान में भी धनन्त ही है।"

(समीक्षा) जब जीव देश काल वस्तु अपरिख्यित धर्यात् भिन्न-भिन्न हैं। उनकी अनन्त कहना मानो एक अज्ञानी का स्ष्टान्त बनना है। अनन्त तो क्या, परन्तु परमेक्वर के ज्ञान में ग्रसंस्थ भी नहीं हो सकते। परमेक्वर के समीप तो सब जीव वस्तुतः सतीव सल्प हैं। जीवों की तो क्या परन्तु प्रति जीव के अनेक कमी के भी ग्रन्त और संख्या को परमेश्वर यथावत् जानता है। जो ऐसा न होता तो वह परब्रह्म जीव भीर उनके कर्मों का जैसा-जैसा जिस-जिस जीव ने कर्म किया है उन उन का फल न दे सके। जब कोई इनसे प्रश्न करे कि एक-एक जीव अनन्त हैं वा सब मिल के ? जो एक-एक अनन्त 🛮 तो "य प्राहमित तिष्ठन्" इत्यादि ब्राह्माए वचन अर्थात् जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है भीर ऐसा ही लाला जगन्नाथवास ने "पृष्ठ ५ प्रश्नोत्तर ३२" के उत्तर में लिखा है कि "जीवेदवर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध भीर "पृष्ठ ४, प्रव २१ में जीव को मणु माना है,। जीव शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाता भीर शरीर के मध्य में रहता है। इसलिए ग्रनन्त वा भ्रसंस्य ईश्वर के ज्ञान में नहीं। किन्तु जीवों के ज्ञान में जीव ग्रसंस्य हैं। जिन लाला जगन्नायदास वर मुन्शी इन्द्रमिए। जी को भपने ग्रन्थस्थ पूर्वापर विरुद्ध विषयों का ज्ञान भी नहीं है तो आगे क्या माशा होती है। इसी से इनके सब प्रपंचों का उत्तर समक्र लेना शिष्टों को योग्य है ।

्(पृष्ठ ४, प्र० २४) "जीव के मुख वास्तव में विशु हैं, परन्तु बृद्धा-वस्था में ग्रविद्या से प्राच्छादित होने से परिखित्न हैं-। मुक्तावस्था में विशु हो जाते हैं।"

(समीक्षा) विशु गुए। उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विशु हो। और जिसको स्रणु मानते हैं क्या उसके गुए। विशु हो सकते हैं ? क्योंकि गुए। का साधार द्रव्य होता है। भला कोई कह सकता है कि परिखिल्न द्रव्य में विशु गुए। हों। क्या गुए। देशी और गुए। विशु हो सकते हैं ? और गुए। को छोड़ केवल गुए। पृथक् भी रह सकता है ? नहीं! नहीं!! और जो (पृष्ठ ४१ प्रश्नोत्तर २१ में) जीव को अणु माना है। वह भी ठीक नहीं। क्योंकि एक अणु में भी जीव रह सकता है। अर्थात् एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं। देखो अणु अणु काँच वा पृथ्वी प्रादि के मध्य में से पार नहीं जा सकता और जीव जा सकता है। इसलिए जीव अणु से भी सूदम है और इसके अणु भी विशु नहीं। हाँ मुक्तावस्था में जिस ओर उसका जान होगा उस दूरस्य पदार्य को भी अपने जान से जान लेता है। नहीं तो

"युगपज्ञानानुत्पत्तिमंगसो लिङ्गम्" इस न्याय शास्त्र के सूत्र का ग्रर्थ ही नहीं घट सकेगा। जो एक क्षरण में एक पदार्थ को जाने ग्रनेक को नहीं, उसी को मन कहते हैं। वही मन मुक्तावस्था में भी रह जाता। पुनः उसी मनरूप साधन में विमु गुण वाला जीव कैसे हो सकता है।

(पृष्ठ ४ प्रवन २५) "जीव परतन्त्र है।"

(समीक्षा) जीव किसके ग्राधीन है? जो कहो कि परमेश्वर के तो जो कुछ जीव कर्म करता है वह स्वतन्त्रता से वा ईश्वराधीनता से? जो ईश्वराधीनता से करता है दितो जीव को पाप पुज्य का फल न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को होना चाहिए। जैसे सेनाध्यक्ष वा राजा की ग्राज्ञा से कोई किसी को गारे तो वह अपराधी नहीं होता, अथवा किसी के गारने में सकड़ी तलकारादि शस्त्र (न) अपराधी ग्रीर न दंडनीय होते हैं, वैसे ही जीवों को भी दंड न होना चाहिये। किन्तु पाप पुज्य का फल मुख-दु:ख ईश्वर भोगे। इसलिए जीव ग्रपने कर्म करने में सर्वदा स्वतन्त्र ग्रीर पाप का फल दु:ख भोगने में ईश्वर की ग्यवस्था से परतंत्र रह जाते हैं। जैसे चोर चोरी करने में स्वतन्त्र ग्रीर राजदण्ड भोगने मे परतन्त्र हो जाते हैं, इसी प्रकार जीवों को भी जानो।

(पृष्ठ ४ प्रश्नोत्तर २८) "मुक्त जीव कम्मैंवश होकर फिर कभी संसार में नहीं प्राते। इश्वरेच्छानुकूल प्रपनी इच्छा से केवल धर्म रक्षा करने को प्राते हैं।"

(समीक्षा) पाठकगण ! विचारिये यह मविद्या का प्रताप नहीं है तो प्रौर क्या है ? जो कहते हैं कि जीव संसार में कभी नहीं माते ग्रौर ईश्वरेच्छानुकूल मपनी इच्छा से केवल धर्मरक्षा करने को ग्राते भी हैं। धन्य ! भला इस पूर्वापर विरुद्धता को गुरु ग्रौर चेले ने तिनक भी न समभा । विचारणीय है कि जिसका ज्ञान, सामर्थ्य, कर्म ग्रन्त वाले हैं उसका फल ग्रनन्त कैसे हो सकता है ? ग्रौर जो मुक्ति में से जीव संसार में न ग्रावे तो संसार का उच्छेदन ग्रर्थात् नाश ही हो जाय । ग्रौर मुक्ति के स्थान में भीड़ भड़कका हरद्वार के मेले के समान हो जावे । ग्रौर परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाले जीव ग्रनन्त ग्रानन्द को भोग भी नहीं सकते । फिर यह बात वेद तथा शास्त्र के विरुद्ध भी हैं। देखो 'ग्रग्नेवंयं प्रतमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम । स को मह्या ग्रदितये युनद्रित्यतरं च होयं मातरं च'' (ऋग्वेद वचन) ग्रग्नै—हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते हैं ग्रौर स्व-प्रकाश स्वरूप जगदीक्वर प्राप्तमोक्ष जीवों को युन: ग्रविष पर संसार में माता-पिता के दर्शन कराता है ग्रर्थात् मुक्ति सुक्त को ग्रुगा-

कर पुनः संसार में जन्म देता है। इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में भी लिखा है ''नात्यन्तोच्छेदः' इत्यादि वचनों से यही सिद्ध होता है कि अत्यन्त जन्म-मरण का छेदन (न) किसी का हुआ और न होगा, किन्तु समय पर पुनः जन्म नेता है। इत्यादि प्रनाणों और युक्तियों से मुक्त जीव भी पुनरावृक्ति में आते हैं।

े (पृष्ठ ४, प्रश्नोत्तर ३०) "एक बृक्ष में एक ही जीव होता है स्रथक्षा भनेक"।

(ममीक्षा) जो एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव (वृक्ष)
में पृथक्-पृथक् जीव कहाँ से म्राते भौर किसी वृक्ष की डाली काटकर लगाने
से जम जाता है उस में जीव कहाँ से म्राया, इसलिये एक वृक्ष में मनेक जीव होते हैं।

(पृष्ठ ४, प्रदनोत्तर ३४) ''अनेक पूर्व जन्मों के कर्म जो ईश्वर के ज्ञान में स्थित हैं वे सन्तित कहलाते हैं।''

(समीक्षा) क्या जीव का कर्म जीव के ज्ञान में सिश्चित नहीं होता? जो ऐसा न हो तो कर्मों के योग से पवित्रता और अपवित्रता जीव में न होते। इसलिये जो-जो अध्ययनादि कर्म जीव करते हैं उनका सञ्चय जीव में ही होता है, ईश्वर में नहीं। किन्तु ईश्वर तो केवल कर्मों का जाता है और फल प्रदाना है।

(पृष्ठ १२, प्रक्तोत्तर ७७) "केवल देवता ग्रीर शिष्ट पुरुषों के नाम पर जनमाष्टम्यादि व्रत है। सो ईश्वरातिरिक्त किसी देव की उपासना कर्तव्य नहीं।"

(समीक्षा) क्या जिट्ट पुरुषों से भिन्न भी कोई देवता है? विना पृथिक्यादि के तेतीस और वेद मन्त्र तथा माता-पिता ग्राचार्क्य ग्रतिथि ग्रादि के जिनका वेदों ने पूजन ग्रर्थात् सम्यक् सत्कार करना कहा है। क्या यह भी मनुष्यों को कर्ताब्य नहीं।

(पृष्ठ १३, प्रश्नोत्तर ८२) "जो कुछ ईश्वर ने नियत किया है उसमें न्यूनाधिक करने वाला कोई नहीं जो वात जिस प्राणो के लिये जिस काल में जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उससे विरुद्ध कभी नहीं होती।"

(समीक्षा) क्या ब्रह्मचर्य ग्रीर योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से भ्रायु का अधिक होता ग्रीर कुपथ्य से वा व्यभिचारादि से न्यून नहीं होता है जब ईव्वर का नियत किया हुन्ना ही होता है तो जीव के कर्मों की ग्रपेक्षा कुछ भी नहीं रह सकती। ग्रीर जो ग्रपेक्षा है तो केवल ईव्वर ने नियत नहीं किया किन्तु दोनों विश्वनों से होती है। जो हमारा क्रियमाण स्वतन्त्र न हो तो हम उन्नति

को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। इसलिये हम कमं करने में स्वतन्त्र ग्रौर ईश्वर जीवों के कमों को यथायोग्य जानकर कम्मानुसार गुभाऽशुभ फल देने में स्वतन्त्र है। ऐसा माने विना ईश्वर में वे ही दोष ग्रा जावेंगे, जो २५ वें प्रश्नोत्तर की समीक्षा में लिख ग्राये हैं।

(पृष्ठ १३, प्रश्नोत्तर ८४) "स्वर्ग संसारातर्गत है वा लोकान्तर ? "उत्तर" स्त्रर्ग लोक विशेष है वहां क्षुषा, पिपासा, बुढ़ापा मादि दुःख नहीं है ।"

(समीक्षा) क्या लोकान्तर का नाम संसार है नहीं। क्या विना मुक्ति के प्रलय ग्रथवा स्थूल हारीर के क्षुघादि की निवृत्ति हो सकती है। ऐसे विशेष स्वर्ग लोग को गुरु-शिष्य देख आये होंगे। जो पूर्व मीमांसा को देखा होता तो ऐसी मन्यथा बातें क्यों लिखते। देखिये "स एव स्वर्ग: स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्ट-त्वात्" पूर्वमीमांसा का वचन। जो सर्वत्र ग्रविशेष ग्रथांत् मुख विशेष की प्राप्ति का नाम स्वर्ग ग्रौर दु:खविशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है। सब जीवों को सब संसार में प्राप्त होता है किसी विशेष लोकान्तर ही में नहीं। भीर जहां शरीर धारण ब्वास प्रश्वास भोग वृद्धि क्षय ग्रादि होते हैं वहाँ क्षथा पिपासा ग्रीर बुड्ढापन ग्रादि क्यों नहीं? यह सब ग्रविद्या की वात है। ध्यान वीजिये बेद का कोष क्या कहता है (स्वः) साधारण नाम में है निघण्डु १। ४। "स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् सः स्वर्गः जिसमें मुख की प्राप्ति हो वह स्वर्ग कहाता है। परन्तु "गौणमुख्ययोमंध्ये मुख्ये कार्य्य सम्प्रत्ययः।" यह ब्याकरण महाभाष्यकार का वचन है। इससे यह सिद्ध होता है कि निर्मल भ्रमां जुष्टान-जन्य सत्य विद्यादि साधनों से सिद्ध ग्रात्मीय ग्रौर शारीरिक सुख विशेष है। उसी प्रधान मुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है।

(पृष्ठ १४, प्रवनोत्तर ६१) भिसम्पूर्ण जीव वास्तव में ईश्वर के दास हैं इस कारण मनुष्यों के नाम में ईश्वर वाच्य शब्द में दास शब्द का प्रयोग करना स्नत्युत्तम है।"

(समीक्षा) यह शास्त्रीय व्यवहार से सर्वथा बाहर है। किन्तु केवल कपोलकल्पना मात्र ही है। क्योंकि—

## शम्मंबद् श्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षासमन्वितम् । वंडयस्य गुप्तसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितन् ॥ मनु०

जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शम्मी, क्षत्रिय का विष्णु वम्मी, येड्य की विष्णु गुप्त और सूद्र का विष्णुदास इस प्रकार रखना चाहिये। जो की विष्णुदास इस प्रकार रखना चाहिये। जो की विष्णुदास वनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त घर ने और जो भारत्रोक्त विधि छोड़ मनोमुख चले उस को क्या कहना!

(पृष्ठ १६, प्रश्नोत्तर ६७) "परलोक और धर्मार्थ के फल तथा ईश्वर की न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं।"

(समीक्षा) इसमें केवल इतनी न्यूनता है कि "नास्तिको वेदनिन्दक:" जो लाला जगन्नायदास म्रीर मुन्नी इन्द्रमणि जी ने मनुस्मृति पढ़ी वा भ्रच्छे प्रकार से देखी भी होती तो वेद निन्दक का नाम नास्तिक में क्यों न लिखते, जिससे सब कुछ अर्थ मा जाता ग्रीर लक्षण भी दृष्टि पड़ता।

(पृष्ठ १६, प्रश्नोत्तर ६८) "हिन्दू" शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, फ़ारसी भाषा में वास्तविक सर्थ "हिन्दुस्तान" के रहने वाले का सर्थ है और (काला, खुटेश, गुलाम) यह सांकेतिकार्थ हैं।"

(समीक्षा) वह क्या ! अब संस्कृत भाषा का नहीं है तो इसका वास्तविक भर्ष कभी नहीं हो सकता, वास्तविक भर्ष (में) इस देश वालों-का नाम (भार्य) भौर इस देश का नाम भार्यावत्त हैं"। इस सत्यार्थ को छोड़ प्रसत्यार्थ की कल्पना करनी मुक्तकों तो भविद्या भौर हठ की लीला इंटिट पड़ती है। जब "भर्वी" की (लुगात) नामक पुस्तक में लिखा है कि लुटेरे भादि का नाम हिन्दू वो उस भाषा में वास्तविक नाम क्यों नहीं ? केवल सांकेतिक भर्थ क्यों ? भर्षात् जो कोई भार्य होकर अपने हिन्दू नाम होने में भाग्रह करे, उन्हीं का नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रखो, भार्य का नहीं।

(पृष्ठ १६, प्रश्नोत्तर १००) 'पहले कहने वाला ''परमात्मा जयति'' कहे भीर उत्तर देने वाला ''जयति परमात्मा'' कहे।'

(समीक्षा) यह कल्पना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण सर्वथा ही मिथ्या जान पड़ती है क्योंकि "नमस्ते रुद्ध मन्युने । नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः" इत्यादि यजुर्वेद बचन "परमिषम्यों नमः" "नमो बहाणे नमस्ते वायो इत्यादि उपनिषद् बचन, इनसे निश्चित यही सिद्ध होता है कि परस्पर सरकाराणं (नमस्ते) शब्द से अयवहार करने में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है और परस्पर प्रथं भी यथावत् घटना है जैसे (ते) तुभ्यं वा तव प्रथात् जिस को मान्य देता है उसका वाची है और (नमः) शब्द नम्नार्थवाचक होने से नमस्कार कर्ता का बोधक है मैं तुम कू नमता है प्रर्थात् (ते) ग्राप वा तेरा मान्य वा सत्कार करता इसमें नमस्कर्त ग्रीर नमस्करणीय दोनों का परस्पर प्रसंग प्रकाशित होता है ग्रीर यही ग्रीमित्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्न रहें ग्रीर जो ग्रसबद्ध प्रलाग प्रथात् तीसरे परमेश्वर का प्रसंग लाना है सो व्यथं ही है। जैसे "ग्राम्नान्युष्टं: कोविदारानाच्छ्दे" किसी ने किसी से पूछा कि ग्राम्न के बृक्ष कौन से हैं उसने उसे उत्तर दिया कि वे कचनार के बृक्ष हैं। क्या ऐसी ही यह बात नहीं

है ? किसी ने ईश्वर का प्रश्न पूछा ही नहीं और न कोई परस्पर सत्कार के अयवहार में ईश्वर प्रसंग है और कह देना कि (परमात्मा सारे उत्कर्षों के साथ विराजमान है) यह वचन हठयुक्त का नहीं तो और क्या है ? हाँ जहाँ परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना उपदेश और व्याख्या करने का प्रसंग हो वहाँ परमात्मा के नाम का उच्चारण करना सबको उचित है। जैसा राम-राम, जय गोपाल, जय कृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यवहार करना, यह हठ दुराग्रह से समप्रदायी लोगों ने वेदादि शास्त्रविषद्ध मनमानी व्यर्थ कल्पना की है, उसी प्रकार से मुन्दी इन्द्रमणि जी व लाला जगन्नाबदास जी की युक्ति और प्रमाण से शून्य यह कल्पना इष्टि पड़ती है।

इन विषयों में मुन्शी इन्द्रमणि जी ग्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का संवाद पूर्व समय में भी हो चुका है। परन्तु मुन्शी जी कब मानते हैं। विशेष क्या लिखें। शोक है कि लाला जगन्नाथदास की करतूतों की विचार कर सब मुक्तको यह कहनापड़ा कि इन दोनों महात्मामों के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना प्रादि अन्यथा व्यवहारों को जो कोई सज्जन पुरुष जानना चाहें, वे सार्व्यसमाज मेरठ लाला रामसरनदासादि व भद्र पुरुषों से पूछ देखें कि मन्य मार्गियों के विवाद विषय की शान्तिकारक व्यवहार प्रसंग में इन्होंने कैसा-कैसा विपरीत व्यवहार किया, जिसको सब जानकार भार्यलोग जानते हैं। सत्त्य यह बात चली भाती है कि "सब पापों का पाप लोभ है" जो कोई उसी तृष्णारूपी नदीप्रवाह में बहे जाते हैं उनमें पवित्र वेदोक्त आर्थ धर्म की स्थिरता होनी कठिन है। प्रव जो मुन्शी इन्द्रमणि जी और उनके चेले लाला जगन्नाथदास, स्थामी जी भौर भद्र माय्यों की व्यर्थ निन्दा करें तो इसमें क्या ग्राश्चर्य है ? पाठक गण ! ठीक भी तो है जब जैसे में वैसा मिले फिर क्या न्यूनता रहै। जैसे दावानल अग्नि का सहायक वायु होता है वैसे ही इनके श्री मुन्शी बस्तारसिंह जी सहायकारी बन बैठे। प्रब तो जितनी निन्दा ग्रार्थ लोगों की करें उनती ही थोड़ी। चलो भाई यह भी भ्रव्छी मण्डली जुड़ी। महाशयो ! अब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक निन्दा करने में कसर न रखना क्योंकि यह अवसर अच्छा मिला है। जैसे किसी कवि ने यह इलोक कहा है सो बहुत ठीक है।

> नित्वन्तु नीतिनिपुणाः यदि व्या स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टम् । द्वर्षाय था मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः ॥१॥

चाहे कोई अपने मतलब की नीति में चतुर निन्दा करे वा स्तुति करे, चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा चली जावे, चाहे मरण ग्राज ही हो वा वर्षान्तरों में, परन्तु जो धीर पुरुष महाशय महातमा ग्राप्तजन हैं वे धर्मा मार्ग से एक पाद भी विरुद्ध ग्रर्थात् ग्रधर्म मार्ग में नहीं चलते ॥ १॥

सम्य गए। ! यह तो बार्यों की गुभेच्छा का कारण है, परन्तु जो प्रथम उत्तमाचरण करके परचात् गड़बड़ा जाय वे हो तो बार्यावर्त्त के हानिकारक होते हैं। परन्तु यह सदा घ्यान में रखना चाहिए क "श्रेयांसि बहुविघ्नानि" जो इस सनातन वेदोक्त सत्य धर्म का बाचरण करते हैं उसमें बनेक विघ्न क्यें न होय, तदिए इस सत्यमार्ग से चलायमान न होना चाहिए। सर्वशक्तिमान् जगई श्वर परमात्मा बपनी कृपाद्यां से इन विघ्नों से हम से ब्रौर हम को इनमें सर्था दूर रखकर हम से ब्रार्थावर्त्त की उन्नति कराने में सहायक रहे। इस थोड़ लेख से सज्जन पुरुष बहुन सा जान लेगे। ब्रान्मतिविस्तरेण वृद्धिमद्वयंषु।

### ध्यान किसका और कैसे करें

(महाराजा उद्यपुर से प्रवनोत्तर-प्रगस्त, १८६२)

स्वामी जी ११ धगस्त, सन् १८८२ सं । मार्च सन् १८८३ तक उदयपुर में रहे । इसी अवधि में एक दिन प्रातः काल के समय जब स्वामी जी ध्यान से निवृत्त हुए तो दर्बार (महाराणा उदयपुर) ने उनसे प्रदन किया कि जब किसी मूनिमान् वस्तु को चाहे वह कैसी ही हो धाप नहीं मानते तो ध्यान किसका करें?

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि कोई चीज मानकर ध्यान नहीं करना चाहिये। ईश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वमृष्टिकर्ता, मृष्टि को एक क्रम में चलाने वाना, नियन्ता, पालनकर्ता और ऐसे ही धनेक ब्रह्माण्डों का स्वामी और नियन्ता ऐसी-ऐसी उसकी महिमा का स्मरण करके धपने चित्त में उसकी महानता का ध्यान करना चाहिए अर्थात्-इसी प्रकार समस्त विशेषणों से युक्त परमेश्वर की स्मरण करके उसका ध्यान करना और उसकी अपार महिमा का वर्णन करना समार के उपकार में चित्त की वृत्ति लगाने की प्रार्थना करना, यह ध्यान है।

(लेखराम पृष्ठ ५५६)

## बहाचयं का महत्त्व

(कविराज शामलवास जी उदयपुर से वार्तालाय — ग्रगस्त, १८८२)

शामलदास ने कहा—

एक'दिन मैंने निवेदन किया कि आपका स्मारक चिह्न वनना चाहिए।

कहा कि नहीं; प्रत्युत मेरी भस्मी को किसी खेत में डाल देना, काम ग्रायेगी। कोई स्मारक न बनाना, ऐसा न हो कि मेरी मूर्तिपूजा ग्रारम्भ हो जाये। मेरा (जामलदास) का विचार था कि अपना प्रस्तर मूर्ति बनवाऊँ। कहा कि—किवराज जी ऐसा न करना मूर्तिपूजा का मूल यही है? उनकी समस्त बातें श्लेष्ठ थीं। ब्रह्मचारी तो प्रथम श्लेशी के थे। जहां तक उनसे हो सकता था स्त्रियों को देवते ही नहीं थे। उनका कथन था कि 'वीर्य का नाम ग्रायु का नाम है। वह वीर्य वड़ा रतन हैं। यदि मार्ग में जाते हुए कहीं कोई स्त्री ग्रां जाती नो उस ग्रोर पीठ कर लिया करते थे। उनकी यह वातें ढोंग नहीं प्रत्युत सक्वी भौर हादिक थी, क्योंकि वे एक महान जितेन्द्रिय थे। (लेखराम पृष्ट ११३)

# ईश्वरीय ज्ञान अनादि है

मीलवी अबदुल रहमान साहब न्यायाधीश से उदयपुर में शास्त्रार्थ. ११ तथा १३ व १७ सितम्बर, १८८२ ई०

पंडित वृजनाथ जी जासक साइर मेवाड़ देश (जो उस समय इस जास्त्रार्थ के लिखने वाले थे) ने कथन किया कि मैं उस समय स्वामी जी के मध्य दु-भाषिया भी था। अवीं के कठोर शब्दों का अर्थ स्थामी जी को और संस्कृत के कठिन शब्दों का अर्थ मौलवी को वता दिया करता था। यह शास्त्रार्थ मैंने उस समय अपने हाथ से लिखा जिसका मूल लेख पंसिल का लिखा हुआ अभी तक विद्यमान है।

तीन मनुष्य इस शास्त्रार्थं के लिखने वाले थे। एक पंडित वृजनाथ जी शासक साइर, दूसरे मिजां मोहम्मद धली खां भूतपूर्व वकील वर्तमान सदस्य विधान सभा टौंक, तीसरे मुन्शी रामनारायण जी सिश्वितदार, बागकली सर्कारी जिनमें में १ व ३ सजजनों के मूल लेख हमको मिल गये हैं। भीर जिनका मौलवी साहव ने भी समर्थन किया है परन्तु उनकी बुद्धिमानी तथा ईमानदारी पर खेद है कि उस समय तो कोई युक्तियुक्त उत्तर न दे सके भौर पीछे से दिसम्बर, सन् १८८६ में निर्मृत भीर भूटे-भूठे उद्धरण देकर मूललेख के विश्व कुछ का कुछ प्रकाशित करके ग्रंपनी धामिकता का चनत्कार दिखाया। इस शास्त्रार्थं के दिन सामान्य तथा विशेष हिन्दू तथा मुसलमान सुनने वालों की बहुत ग्रंधिकता थी यहां तक कि श्री दर्बार वैकुण्डवासी महाराजा सज्जनसिंह भी शास्त्रार्थं सुनने के लिए पधारे हुए थे।

"स्वामी दयानन्द जो महाराज ग्रीर मौलवी ग्रब्दुर्रहमान साहब सुपरिण्टे-

ण्डेच्ट पुलिस तथा न्यायाधीश न्यायालय उदयपुर नेवाड़ देश 🖩 मध्य में होने वासा शास्त्रार्थ"

> ११ सितम्बर, सन् १८८२ तदनुसार भावों बदि चौदश, संबद्घ १९३६, सोमवार ।

मौलवी साहब — (प्रथम प्रश्न) ऐसा कौन सा मत है जिसकी मूल पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल ग्रीर समस्त प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पूर्ण हो। जब बड़े-बड़े मतों पर विचार किया जाता है जैसे भारतीय वेद पुराण या चीन वाले चीनी, जापानी, बर्मी बौद्ध वाले, फार्सी जिन्द वाले, यहूदी तौरेत वाले, नसरानी इन्जील वाले, मौहम्मदी कुरान वाले तो प्रकट होता है कि उनके धार्मिक नियम ग्रीर मूल विशेष एक देश में एक भाषा के हारा एक प्रकार से ऐसे बनाये गये हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलते ग्रीर इन मतों में से प्रत्येक मत के समस्त गुण भौर विशेष चमत्कार उसी देश तक सीमित हैं जहाँ वह बना है। जिनमें से कोई एक लक्षण तथा चिह्न उसी देश के भ्रतिरिक्त दूसरे देश में नहीं पाया जाता, प्रत्युत दूसरे देश वाले भनिमन्नता के कारण उसे बुरा जानकर उसके प्रति मानवी व्यवहार तो क्या उसका मुख तक देखना नहीं चाहते। ऐसी दशा में सब मतों में से कौन-सः मत सत्य समफ्रना चाहिये।

उत्तर स्वामी जी का—मतों की पुस्तकों में से विश्वास के योग्य एक भी नहीं क्यों कि पक्षपात से पूर्ण हैं। जो विद्या की पुस्तक पक्षपात से जो रहित है वह मेरे विचार में सत्य है और ऐसी पुस्तक का साधारण प्राकृतिक नियमों के विश्व न होना भी प्रावश्यक है। मैंने जो खोज की है उसके प्रनुसार वेदों के भितिरिक्त कोई पुस्तक ऐसा नहीं है जो विश्वास के योग्य हो क्योंकि समस्त पुस्तके किसी न किसी देश विशेष की भाषा में हैं और वेद की भाषा किसी देश विशेष की भाषा है। क्योंकि यह विद्या की पुस्तक है, इसी कारण से किसी मत विशेष में सम्बन्ध नहीं रखती। यही पुस्तक है, इसी कारण से किसी मत विशेष में सम्बन्ध नहीं रखती। यही पुस्तक समस्त देशीय भाषाचों का मूल कारण है और पूर्ण होने से प्रसिद्ध भलाइयों तथा निषद्ध बुराइयों की परिचायक है और समस्त प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है।

प्रश्त मौ०—क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है ? उत्तर स्वा०—वेद मत की पुस्तक नहीं है प्रत्युत विद्या की पुस्तक है। प्रश्न मौ०—मत का ग्राप क्या ग्रथं करने हैं ?

उत्तर स्वा०—पक्षपात सहित को मत कहते हैं इसी कारण से मत की पुस्तक सर्वथा मान्य नहीं हो सकतीं।

प्रवन मौ०--हमारे पूछने का अभिप्राय यह है कि समस्त मनुष्यों की भाषाओं पर तथा समस्त मनुष्यों के प्राचारों पर और समस्त प्राकृतिक नियमों पर कौन-सी पुस्तक पूर्ण है सो आपने वेद निश्चित किया। सो वेद इस योग्य है वा नहीं?

उत्तर स्वामी--हां है।

प्रथन मौ०—आपने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं। जो किसी देश की भाषा नहीं होती उसके प्रन्तर्गत समस्त भाषाएं कैसे हो सकती हैं?

उत्तर स्वा०—जो किसी देश विशेष की भाषा होती हैं वह किसी दूसरी देश भाषा में व्यापक नहीं हो सकती क्योंकि उसी में बद्ध (सीमित) है।

प्रश्न मी० -- जब एक देश की भाषा होने से वह दूसरे देश में नहीं मिलती तो जब वह किसी देश की है ही नहीं तो सब में व्यापक कैसे हो सकती है ?

उसर स्वा०—जो एक देश की भाषा है उसका व्यापक कहना सर्वेषा विरुद्ध है भौर जो किसी देश विशेष की भाषा नहीं वह आपामों में व्यापक है जैसे भाकाश किसी देश विशेष का नहीं है इसी से सब देशों में व्यापक है। ऐसे वेद की भाषा भी किसी देश विशेष से सम्बन्ध न रखने से व्यापक है।

स्वामी---आदि सृष्टि में इसके मुनने वाले चार ऋषि थे जिनका नाम ग्रान्ति, वायु, ग्रादित्य ग्रीर ग्रांगिरा था। इन चारों ने ईश्वर से शिक्षा प्राप्त करके दूसरों को मुवाया।

मौलवी—इन चारों को ही विशेषरूप से क्यों सुनाया ? स्वामी—वे चार ही सब में पुण्यात्मा और उत्तम थे। मौलवी—क्या इस बोली को वे जानते थे ?

No.

स्वामी—उस जानने वाले ने उसी समय उनको भाषा भी जना दी थो अर्थान उस शिक्षक ने उसी समय उनको भाषा का ज्ञान दे दिया।

मौलवी—इसको आप किन युक्तियों से सिद्ध करते हैं ? स्वामी—विना कारण के कार्य कोई नहीं हो सकता। मौलवी—विना कारण के कार्य होता है या नहीं ?

स्वामी---नहीं।

मौलवी--इस बात की क्या साक्षी है ?

स्वामी—ब्रह्मादिक अनेक ऋषियों की साक्षी है और उनके ग्रन्थ भी विद्यमान है।

मौलवी-यह साक्षी सन्देहात्मक ग्रीर बुद्धिविरुद्ध है। कारण कथन कीजिये।

स्वामी--वेद की साक्षी स्वयं वेद से प्रकट है।

मौलर्वा—इसी प्रकार सब मनवान भी अपनी-अपनी पुस्तकों में कहने हैं।

स्वामी —ऐसी वात दूसरे मतवालों की पुस्तकों में नहीं है और न वे सिद्ध कर सकते हैं।

मौलवी---पुम्तक वाने सभी सिद्ध कर सकते है।

स्वामी—में पहले ही कह चुका हूं कि मतवाले ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते (ग्रीर यदि कर सकते हैं तो बनाइये कि मीहम्मद साहब के पास कुरान कैसे पहुंचा)।

मौलत्री - जैस चारों ऋषियों के पास वेद ग्राया।

नोट — लेद है कि मौनवी साहव ने विना सोचे समके ऐसा कह दिया।
यह किसी प्रकार ठीक नहीं। न तो कुराव ग्रादि मृष्टि में मौहम्मद साहव की श्रात्मा में प्रकाणित हुआ और न उसमें विश्वत कहानियां ही ऐसी हैं जो ग्रादि सृष्टि से सम्बन्धित हों और न उसकी भाषा ही ऐसी हैं। मौहम्म साहब ग्रीर खुदा के मध्य में तीसरा जबराइन ग्रीर ग्रसंस्य फरिस्तों की चौकीदारी ग्रीर पहरा ग्रीर धाकाल से उनरना ग्रादि समस्त बानें ऐसी हैं जिनसे कोई मौहम्मदी भाई इंकार नहीं कर सकता। इसनिये कुरान किसी प्रकार भी इस विशेषण् का पात्र नहीं हो सकता और उस्मान ग्रीर कुरानों के बदलने की कहानी इसके ग्रीनिरक्त है। — सम्पादक

#### दूसरा प्रक्न-

प्रश्न मौलवी—समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं ग्रथना कई जातियों के ?

उत्तर स्वामी--जुदी-जुदी जातियों के हैं। मौलवी--किस युक्ति से ?

स्वामी मृष्टि की ग्रादि में ईश्वरीय मृष्टि में उतने जीव मनुष्य शरीर-घारण करते हैं कि जितने गर्भ मृष्टि में शरीर घारण करने के योग्य होते हैं और वे जीव ग्रसंख्य होने से ग्रनेक हैं।

मौलवी--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है ?
स्वामी--ग्रेष भी सब ही ग्रनेक मां-बाप के पुत्र हैं।
मौलवी--इसके विश्वसनीय प्रमाण कहिये।
स्वामी--प्रत्यक्षादि प्राठों प्रमाण।
मौलवी--वे कौन से हैं ?

स्वामी—प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, शब्द, ऐतिहा, संभव, उपमान, प्रभाव, ग्रथपिति ।

मौलवी—इन ब्राठों में से एक-एक का उदाहरण दे कर सिद्ध कीजिये। प्रश्न मौलवी—ये जो ब्राकार मनुष्यों के हैं, इनके शरीर एक प्रकार के बने ब्रथवा भिन्न-भिन्ने प्रकार के बने ?

उत्तर स्वामी—मुख आदियों में एक से हैं, रंगों में कुछ भेद है। मौलवी—-किस-किस रंग में क्या-क्या भेद है ? स्वामी—छोटाई-बड़ाई में कि विस्मान अन्तर है।

मौलवी—यह अन्तर एक देश अथवा एक जाति में एक ही प्रकार के हैं अथवा भिन्न भिन्न देशों में चिन्न-जिल अध्यार के हैं

स्वामी—एक एक देश हैं अदेश हैं। बैसे एक माँ-बाप के पुत्रों में भा भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं।

मौलवी—हम जब संसार की अवस्था पर दिष्टिपात करते हैं तो आपके कथनानुसार नहीं पाते। एक ही देश में कई जातियाँ जैसे हिन्दी, हब्शी, चीनी, इत्यादि देखने में पृथक्-पृथक विदित होती हैं अर्थात् चीन वाले दाढ़ी नहीं रखते और तिकौने मह के होते हैं। हब्शी, मलनाई, चीनी, तीनों की आकृतियाँ गरस्पर नहीं मिलतीं। एक ही देश में यह भेद क्योंकर है ? स्वामी-उनमें भी बन्तर है।

मौलवी-दाढ़ी न निकलने का क्या कारण है ?

स्वामी—देशकाल ग्रीर माँ-बाप ग्रादि के शरीरों में कुछ-कुछ भेद है। समस्त शरीर रज वीर्य के ग्रनुसार बनते हैं। बात, पिस, कफ ग्रादि घातुग्रों के संयोग वियोग से भी कुछ भेद होते हैं।

मौलवी—हम समस्त संसार में तीन प्रकार के मनुष्य देखते हैं जिनका विभाजन इस प्रकार है—दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी के, बूंधरू बाल वाले। दाढ़ी बाले भारतीय, फिरंगी, धर्बी, मिश्री घादि। बे दाढ़ी वाले जीनी, जापानी, कैमिस्टका के। घुंधरू बाल वाले हन्शी। इन तीनों की बनावट घीर प्रकार में बहुत-सा भेद है। एक दूसरे से नहीं मिलता घीर यह भेद घापके कथनानु-सार ऊपर वाले कारणों से है। यदि एक देश के, रहने बाले ये तीनों प्रकार के मनुष्य दूसरे देश में जाकर रहें तो कभी भेद नहीं होता। जाति समान है। इस अवस्था में संसार के मूलपुरुष धापके कथनानुसार तीन हुए, ग्रिधक नहीं।

स्वामी--भोटियों को किस में मिलाते हैं। वे किसी से नहीं मिलते । इस प्रकार तीन से श्रधिक सम्पत्ति विदित होती हैं।

मौलवी—जैसा भेद इन तीनों में है वैसा दूसरे में नहीं। तोनों जातियों का परस्पर मिल जाना इस थोड़े भेद का कारण है परन्तु इन तीनों की प्राकृति एक दूसरे से नहीं मिलती।

#### तीसरा प्रश्न---

प्रश्न मौलवी---मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अन्त कब होगा ?

स्वामी—एक अरब छयानवे करोड़ और कितने आ**ख वर्ष** उत्पत्ति की हुए और दो अरब वर्ष से कुछ ऊपर तक और रहेगी।

मौलवी—इसका क्या कारण और प्रमाण है ? स्वामी—इसका हिसाव विद्या और ज्योतिष शास्त्र से है। मौलवी—वह हिसाब वतलाइये ?

स्वामी--भूमिका के पहले अंक में लिखा है और हमारे ज्योतिषशास्त्र स सिद्ध है, देख लो। , T. 1844

#### बीधा प्रश्न-

(१३ सितम्बर, सन् १८८२, बुधवार तदनुसार भादों सुदि एकम, संवत् १६३६ विक्रमी)

प्रश्न (मौलवी जी की ओर से)—आप धर्म के नेता है या विद्या के अर्थात् आप किसी धर्म के मानने वाले हैं या नहीं ?

े उत्तर (स्वामी जी की ग्रोर से)—जो धर्म विद्या से सिड होता है उसको मानते हैं।

प्रवत मौलवी—आपने किस प्रकार जाना कि बहा ने चारों ऋषियों को व वेद पढ़ाया ?

उत्तर स्वामी - प्रदान किये गये वेदों के पढ़ने से भौर विश्वसनीय विद्वानों की साक्षी से।

मीलवी—यह साक्षी ग्राप तक किस प्रकार पहुँची ? स्वामी—शब्दानुक्रम से ग्रीर उनके ग्रन्थों से ।

मौलवी--प्रदनों से पूर्व परसों यह निश्चित हुआ था कि उत्तर बुद्धि के आधार पर विए जायेंगे, पुस्तकों के आधार पर नहीं। अब आप उसके विरुद्ध ग्रन्थों की साक्षी देने हैं।

स्वामी—बुद्धि के ग्रनुकूल वह बजो विद्या में सिद्ध हो चाहे वह लिखित हो ग्रयवा बार्गी द्वारा कहा जावे। समस्त बुद्धिमान् इसको मानते हैं ग्रीर ग्राप भी।

मौलवी — इस कथन के अनुसार ब्रह्म का चारों ऋषियों को वैद की शिक्षा देना विद्या अथवा बुद्धि द्वारा किस प्रकार सिद्ध होता है ?

स्वामी—विना कारण के कार्य नहीं हो सकता इसलिये विद्या का भी कोई कारण चाहिये और विद्या का कारण वह है कि जो सनातन हो। यह सनातन विद्या परमेक्वर में उसकी कारीगरी को देखने से सिद्ध होती है। जिस प्रकार वह समस्त मृद्धि का निमित्त कारण है उसी प्रकार उसकी विद्या भी समस्त मनुख्यों की विद्या का कारण है। यदि वह उन ऋषियों को शिक्षा न देता तो मृद्धि-नियम के अनुकूल यह जो विद्या की पुस्तक है, इसका क्रम ही न चलता।

मौलवी-बहा ने वेद चारों ऋषियों को पृथक्-पृथक् पढ़ाया अथवा एक साथ क्रमशः शिक्षा दी अथवा एक काल में पढ़ाया ?

स्वामी—बहा ब्यापक होने के कारण चारों को पृथक्-पृथक् भौर क्रम्बाः पढ़ाना गया क्योंकि वे चारों परिमित बुद्धि वाले होने के कारण एक ही मनय कई विद्याभों को नहीं सीख सकते थे और प्रत्येक की बुद्धिप्राप्ति की शक्ति भिन्न-भिन्न होने के कारण कभी चारों एक समय में और कभी पृथक्-पृथक् समभक्तर एक साथ पढ़ते रहे। जिस प्रकार चारों वेद पृथक्-पृथक् हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को एक-एक वेद पढ़ाया।

मौलवी-शिक्षा देने में कितना समय लगा ?

स्वामी—जितना समय उनको बुद्धि को स्ट्ता लिए ग्रावश्यक था।

नौट—(इसमें ग्राग मौलवी साहब के म्थान पर मौ० ग्रीर स्वामी के स्थान पर स्वा० लिखा जायगा)।

मी०---पहाना मानसिक प्रेरणा के द्वारा था अथवा शब्द अक्षर आदि के द्वारा जो वेद में लिसे हुए हैं अर्थान् क्या शब्द अर्थ सम्बन्ध महित पढ़ाया ?

स्वा०--वही स्रक्षर जो बेद में लिखे हुए हैं शब्दार्थ सम्बन्ध रहित पढ़ाय गये। मौ०--शब्द बोलने के लिए मुख, जिल्लादि साधनों की स्रपेक्षा है। शिक्षा देने वाले में यह साधन है या नहीं?

स्वा०—उसमें ये साधन नहीं है क्योंकि यह निराकार है। शिक्षा देने के लिए परमेश्वर सवयवीं नथा योजने के लाधनादि से रहित है।

मौ०-- शब्द कैसे दोला गया ?

स्वा० — जैसे आतमा और मन के बोला मुका और समक्ता जाता है।
 मौ० — भाषा को जाने जिता शब्द किस प्रकार उनके मन में आये?
 स्वा० — ईश्वर के डालने से क्योंकि वह सर्वव्यापक है।

मी०-इस सारे वार्नालाप में दो बाने बुद्धि के विरुद्ध हैं प्रथम यह कि बहा में केवल चार ही मनुष्यों को उस भागा में वेद की शिक्षा दी जो किसी देश अथवा जाति की भाषा नहीं। दूसरे यह कि उच्चारित शब्द जो पहले से जाने हुए न थे, दिल में डाले गए और उन्होंने ठीक समके। यदि यह स्वीकार किया जावे तो फिर समस्त बुद्धिविरुद्ध बाने जैसे चमत्कारादि सब मतों के सत्य स्वीकार करने चाहियें।

स्वा०—ये दोनों बातें बुद्धिविषद्ध नहीं क्योंकि ये दोनों ही सच्ची हैं। जो कुछ जिह्ना से अथवा अस्त्मा से बताया जावे वह शब्दों के विना नहीं हो सकता। उसने जब शब्द बतलाये तो उनमें ग्रह्ण करने की शक्ति थी। उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के ग्रह्ण कराने से योग्यतानुसार ग्रह्ण किया। ग्रीर बोलने के साधनों की ग्रावश्यकता बोलने ग्रीर सुनने वाल के ग्रलग ग्रनग होने पर होती है

क्योंकि जो क्कता मुख से न कहे और श्रोता के कान न हों तो न कोई शिक्षा कर सकता है और न कोई श्रवण । परमेश्वर चूं कि सर्वव्यापक है इसलिए उनके आत्मा में भी विद्यमान था, पृथक न था। परमेश्वर ने अपनी सनातन विद्या के शब्दों को उनके अर्थान चारों के आत्माओं में प्रकट किया और सिखाया। जैसे किसी अन्य देश की भाषा का जाता किसी अन्य देश के अनिभन्न मनुष्य की जिसने उस भाषा को कोई शब्द नहीं मुना, सिखा देना है उसी प्रकार परमेश्वर ने जिसकी विद्या व्यापक है और जो उस विद्या की भाषा को भी जानता था, उनको सिखा दिया। ये याने बुद्धिविरुद्ध नहीं। जो इनको बुद्धिवरुद्ध कहे वह अपने दावे को युक्तियों द्वारा सिद्ध करे। पुराण जो पुरानी पुस्तक है अर्थान वेद के चार बाह्मण है, वे वहीं तक सत्य है जहाँ तक वेदिवरुद्ध न हों। और जो श्रवरुद्ध पुराण नशीन हैं जैसे भागवत, पद्मपुराणादि, वे प्राकृतिक नियमों और विद्या के विरुद्ध होने से सत्य नहीं, नितान्त भूठे हैं।

मी०- पुराख मत की पुस्तकें हैं या विद्या की ?

स्वार—वह प्राचीन पुस्तकं प्रथात् चारों ब्राह्मण विद्या की भौर पिछली । भागवतादि पुराण सत की पुस्तक है जैसे कि अन्य सत के प्रत्थ ।

मी०—जब वेद विद्या की पुस्तक हैं ग्रीर पुराण मत की पुस्तकों हैं श्रीर ग्रापके कथनानुसार ग्रमत्य हैं तो ग्रायों का धर्म क्या है ?

स्वा०—धर्म वह है जिसमें निष्पक्षता, न्याय और सत्य का स्वीकार और असत्य का अस्वीकार हो। वेदों में भी उसी का वर्णन है और वही आय्यों का प्राचीन धर्म है और पुराण केवल पक्षपातपूर्ण सम्प्रदायों अर्थान् धैन, वैष्णवादि से सम्बन्धित हैं जैसे कि अस्य मत के प्रस्थ ।

मी०-पक्षपात ग्राप किसको कहते हैं ?

स्वा०—जो अविद्या, काम, क्रोध, लोभ,मोह, कुसंग से किसी अपने स्वार्थ के लिये न्याय और सहय को छोड़कर समत्य और अन्याय को धारण करना है, वह पक्षपात कहलाता है ।

भौ०--- यदि कोई इन गुगों से रहित हो, ग्रार्थ्य न हो तो श्रार्थ्य लोग उसके साथ भोजन ग्रीर त्रिवाहादि व्यवहार करेंगे या नहीं।

स्वाo—विद्वान पुरुष भोजने तथा विवाह को धर्म ग्रधवा ग्रधमें से सम्ब-निधन नहीं मानते प्रत्युत इसका सम्बन्ध विशेष रीतियों, देश तथा समीपम्थ वर्गों से हैं । इसके ग्रहण ग्रथवा त्याग से धर्म की उन्नति ग्रथवा हानि नहीं होती परन्तु किसी देश ग्रथवा वर्ग में रहकर किसी ग्रन्थ मतवाने के साथ इन दोनों काय्यों में समिनित होना हानिकारक है इसलिए करना अनुचित है। जो लोग भोजन तथा विवाहादि पर ही धर्म अथवा अधर्म का आधार समभते हैं उनका सुधार करना विद्वानों को आवश्यक है और यदि कोई विद्वान उनसे पृथक् हो जाने तो वर्ग को उससे घृणा होगी और यह घृणा उसको शिक्षा का लाभ उठाने से विचित रखेगी। सब विद्याओं का निष्कर्ष यह है कि दूसरों को लाभ पहुंचाना और दूसरों को हानि पहुंचाना उचित नहीं।

#### पौचवां प्रश्न-

(रिविवार १७ सितम्बर, सन् १८८२ तदनुसार भादों सुदि पंचमी संवत् १६३६ विक्रमी)

प्रथम मौ०—समस्त धर्म वाले प्रपनी धार्मिक पुस्तकों को सबसे उत्तम भीर उनकी भाषा को सर्वश्रेष्ठ कहने हैं और उसको उस कारण का कार्य भी कहने हैं। जिस प्रकार की बौद्धिक युक्तियाँ वे देने हैं उसी प्रकार प्रापने भी वेद के विषय में कहा। कोई प्रमाण प्रकट नहीं किया, फिर वेदमें क्या विशेषता है?

स्वाo—पहले भी इसका उत्तर दे विया गया है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध विषय जिन पुस्तकों में होंगे वे सर्वज की बनाई हुई नहीं हो सकतीं और कार्य का होना कारण के विना असम्भव है। चार मत जो कि समस्त मतों का मूल हैं अर्थान् पुराणी, जेनी, इंजील तौरेत वाले किरानी, कुरानी इनकी पुस्तकों मैंने कुछ देखी हैं और मा समय भी मेरे पास हैं और मैं इनके बारे में कुछ कह भी सकता हूँ और पुस्तक भी दिखा सकता हूँ। उदाहर-णार्थ —पुराण वाले एक शरीर से सृष्टि का आरम्भ मानते हैं यह अशुद्ध है क्योंकि शरीर संयोगज है, इसलिए वह कार्य है उसके लिए कर्ला की अपेक्षा है।

जिन्होंने इस कार्य को इस प्रकार सनातन माना है कि कोई इसका रचयिता नहीं, वह भी अगुद्ध है क्योंकि संयोगज पदार्थ स्वयं नहीं बनता । इंजील
और कुरान में अभाव से भाव माना है । ये चारों वालें उदाहरणार्थ विद्या के
कियमों के विरुद्ध हैं. इसलिए इनकी वेद से समता नहीं कर सकते । वेदों में
कारण से कार्य को माना है और कारण को अनादि कहा है । कार्य को प्रवाह से
अनादि और संयोगज होने के कारण सान्त बताया है । इसको समस्त बुद्धिमान्
मानते हैं । मैं सत्य और असत्य बचनों के कारण वेद की सत्यता और मतस्य
पुस्तकों की असत्यता कथन करता हूँ । यदि कोई सज्जन इसको प्रकट रूप में
देखना चाहें तो मैं किसी दिन तीन घंटे के भीतर उन मतों की पुस्तकों को प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध सिद्ध करके दिखा सकता हूँ । यदि कोई नास्तिक वेद में

से प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई बात दिखायेगा तो उसकी विचार करने के पश्चात् केथल अपनी सन्नानता ही स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए वेद सत्य-विद्यासों की पुस्तक है न किसी मत विशेष की।

#### प्रक्र--

प्रश्न मौ०—क्या प्रकृति अनादि है ? उत्तर स्वा०—उपादान कारण समादि है ! मौ०—अनादि आप कितने पदार्थों को मानते हैं ?

स्वा०—तीन। परमात्मा, जीव भौर सृष्टि का कारण—यह तीनों स्वभाव से भनादि हैं। इन मा संयोग, वियोग, कर्म तथा उनका फल भोग प्रवाह से भनादि है। कारण का उदाहण—जैसे घड़ा कार्य, उसका उपादान कारण मट्टी बनाने वाला प्रधान् निमित्त कारण कुम्हार चक्र दंबादि साधारण कारण, काल तथा मांकाश समवाय कारण।

मौ०—वह वस्तु जिसको हमारी **बुद्धि प्र**हण नहीं कर सकती, हम उसको **समादि न्यों**कर मान सकते हैं ?

स्वा०—जो वस्तु नहीं है वह कभी नहीं हो सकती घौर जो है वही होती है। जैसे इस सभा के मनुष्य जो थे तो यहाँ चाये। यहाँ हैं तो फिर भी कहीं होंगे। विना कारण के कार्य का मानना ऐसा है जैसे वन्ध्या के पुत्र उत्पन्न होने की बात कहना। कार्य वस्तु बे चारों कारण जिनका ऊपर वर्णन किया है, पहले मानने पड़ेंगे। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसके पूर्वकथित चार कारण नहीं।

मी॰—सम्भव है कि जगत् का कारण जिसे आप अनादि कहते हैं, कदा-चित् वह भी किसी अन्य वस्तु का कार्य हो। जैसे कि बिजली के बनने में कई साधारण वस्तुएं मिलकर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो अत्यन्त महान् है। इस वार्तालाप के परिमाण से प्रकट है कि प्रत्येक वस्तु के लिए कोई कारण चाहिए तो कारण के लिए भी कोई कारण अवश्य होगा।

स्वा०-अनादि कारण उसका नाम है जो किसी की कार्य न हो। जो किसी का कार्य हो उसको अनादि अथवा सनातन कारण नहीं कह सकते किन्तु वह परम्परा और पूर्वापर सम्बन्ध से कार्य कारण नाम वाला होता है। यह बात सब विद्वानों को जो पदार्थविद्या को यथावत् जानते हैं, स्वीकरणीय है। किसी वस्तु को चाहे जहां तक अवस्थान्तर में विभक्त करते चले जावें, बाहे वह सूक्ष्म हो चाहे स्यूल, जो उसकी अन्तिम अवस्था होगी, उसको कारण कहते हैं ग्रौर जो यह विज्ञुली का दृष्टान्त दिया, वह भी निश्चित कारणों मे-होता है जो उसके लिये ग्रावश्यक हैं। ग्रन्य कारणों से वह नहीं हो सकती । सातवां प्रश्न—

मी०-यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो ग्रन्य प्राकृतिक पदार्थी सूर्य, जल तथा वायु के समान संनार के समस्त साधारण मनुष्यों को लाभ पहुंचाना चाहिए था।

स्वा०-सूर्यादि सृष्टि के समान ही वेदों से सबको लाभ पहुंचता है क्योंकि सब मतों और विद्या की पुस्तकों का आदिकारण वेद ही हैं। और इन पुस्तकों में विद्या के विरुद्ध जो बातें हैं वे अविद्या के सम्बन्ध से हैं क्योंकि वे सब पुस्तकों वेद के पीछे बनी हैं। वेद के अनादि होने का प्रमाण यह है कि अन्य प्रत्येक मत की पुस्तक में वेद की वाल गौरण अथवा प्रत्यक्ष रूप से पाई जानी है और वेदों में किसी का खंडन मंडन नहीं। जैसे सृष्टि विद्या वाचे सूर्यादि से अधिक उपकार केते हैं और नहीं पढ़ने बावे कम ।

मी०—कोई इस दावे को स्वीकार नहीं करता कि किसी काल में वेद को समस्त मनुष्यों ने माना हो श्रीर न किसी मत की पुस्तक में प्रत्यक्ष सथवा गौरा रूप से वेदों का खंडन मंडन पाया जाता है।

स्वा०—वेद का खंडन मंडन पुस्तकों में है. जैसे कुरान में वेकिताब बाले यौर एक ऊनी ईश्वर के मानने वान जैसे बाइविल में पिना पुत्र ग्रीर पवित्राहमा, होम की भेट, ईश्वर को प्रिय, याजक, महायाजक, यज्ञ, महायज ग्रादि शब्द ग्राने हैं। जितने मनों के पुस्तक बने हुए हैं—बीच के काल के हैं। उस समय के इतिहास से सिद्ध है कि मुसलमान, ईमाई ग्रादि जगली थे तो जंगलियों को बिद्धा में क्या काम। पूर्व के बिद्धान पुरुष वेदों को मामने थे ग्रीर वर्तमान समय में शब्द किया (फिलालोजो) के परीक्षक मोक्षमूलर ग्रादि बिद्धान भी संस्कृत भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब भाषाग्रों का मूल निश्चित करने हैं। जब बाइ-विल कुरान नहीं बने थे तब वेद के ग्रानिरिक्त दूसरी मामने योग्य पुस्तक कोई भी नहीं थी। मनुष्य की उत्पत्ति का ग्रादि काल ही ऋषियों की वेदप्राप्ति का समय है जिसको १९६०६५२६६७ वर्ष हुए। इसमे प्राचीन कोई पुस्तक नहीं है।

पांडे मोहनलाल जो ने कहा कि मौलवी साहब के शास्त्रार्थ के प्रथम दिन तो रागासाहब नहीं आये थे परन्तु उन्होंने शास्त्रार्थ लिखित होना स्वीकार किया था अभितम दिन श्री महाराज पद्मारे और मौलवी साहब की हठ देखकर श्री दर्बार साहब ने कहा कि जो कुछ स्थामी जी ने कहा है वह निस्सन्देह ठीक है। फिर शास्त्रार्थं नहीं हुआ। कविराज स्यामलदास जी ने भी इसका समर्थन किया।

## नवीन वेदान्त

(राव राजा मोंहर्नासह जोधपुर से प्रश्नोत्तर--जून, १८८३)

जोधपुर निवासकाल में राव राजा जिवनाथसिंह जी के भाई राव राजा मोहनसिंह जी जो संस्कृतन थे, कई बार स्वामी जी से मिलने के लिए धाये और जीव बहा की एकता के बारे में स्वामी जी से प्रश्न किया कि आप जीव हैं या बहा ?

स्वामी जी ने कहा कि हम जीव हैं।

उसने कहा कि मैं तो ब्रह्म है क्योंकि पंडित का यही कथन है कि वह समदर्शी हो और चराचर में उसको देखे।

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यदि बहा हो तो बहा के गुए। होने चाहियें जो कि झाप में नहीं दीखते । इस पर कई मन्त्र पढ़कर सुनाये जिस पर उसने कहा कि यदि में चाहूँ तो सब जान सकता हूँ परन्तु जब मैं शुद्ध हो जाऊं तभी बहा बनुंगा ।

स्वामी जी ने कहा कि नहां में माशुद्धना कहाँ से माई, शुद्ध नयों नहीं होते ?

इसी प्रकार की वातें एकदिन हुई परन्तु उन्होंने फिर कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे; प्रत्युत स्वामी जी से प्रीतियुक्त वाने करने रहे भीर प्रेम रखने रहे। स्वामी जी भो उन की योग्यता की प्रशंसा करने थे। (लेखराम पृष्ठ पर्थ)



(मंक्षिप्त विषय सूची)

१२३/१२, १७२/२६-१७३/५, तीन पदार्थ अनादि ईश्वर, कारण और सब जीव १७३/३२ पुनर्जन्म २१४/१, नासतः आत्मलाभः। न सत आत्महानम् ६२/२०, मुक्ति ने पुनरावृत्ति का न होना तथा स्वेच्छया धर्मरक्षार्थं जीव का आगमन ठीक है ? २४६/१७-२५०/४, निस्सन्देह कौन २४५/१०-१६।

क्या स्वर्ग लोकान्तर है ?--२५१/७-२१, मुक्ति ६६/३०, मोक्ष क्या १४६/ २१, मुख दो प्रकार के हैं २०७/२४, मुक्ति मिलने के साधन १००/२२-३२, १०१/ २३, १४२/३, ईश्वरदर्शन कैसे प्रश्नोत्तर २१३/६, घ्यान किसका करें--२४४/१७ -- २४, विना मूर्ति के किसका/ध्यान करें और किस प्रकार ७७/२०, सन्ध्या केवल दो समय प्रातः सायं तीन समय नहीं ७७/२७, "ग्रद्भिगीतारिंग गुढ्यन्ति" १३८/४, बेदों में कहीं किये गए पापों की क्षमा नहीं १४७/१३, गायत्री का जाप जो वेदोक्त-रीति में करे तो उसका फल श्रच्छा होता है १५३/११, नास्तिक लक्षण-"नास्तिको वेदनिस्दकः" २५२/३, शुद्धि भवश्य करनी चाहिये २३०/१२–१३, विद्युत् कहां श्रीर कैमे उत्पन्न होती है २३०/१४, नमस्ते प्रतिपादन २५२/२०५-२५४/११, १६६/१३-१६७/१५, वेद में मुर्दे दफनाना नहीं लिखा १२६/२३-१२७/१७, क्या मनुष्यों के नाम में दास शब्द प्रयोग ठीक है ?--२५१/२२, लुटेरे मादि का नाम हिन्द है २५२/१४, संस्कृत भाषा सदा से है भीर अत्यन्त शुद्ध है ७१/७, आर्या-वर्त्त सब देशों का गुरु-हम आयं लोग सदा से कि अब से यह मृष्टि हुई बराबर विद्वान् होते चले आये हैं १४/७, जो अभिमान करता है सो पण्डित नहीं होता ४०/४, अभिमान आ गया और उसकी बड़ाई में दोष लग गया १६६/२६, भारमा का हिंसक-प्रप्रुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच ग्रादि होता है १००/१६-२१, पुरुषार्यं हीन से वेद का पढ़ना बहुत कठिन है २१३/२६।

#### मतमतान्तर

जिस प्रकार से बहुत प्रकार के सम्प्रदायों का नाश हो जाये वैसा सबको करना ६३/२, मतमतान्तरों का विचार राजप्रवन्ध से हो सकता है ६६/२३, सम्प्रदायों तथा धर्म में मुक्ति क्या—१०१/२४, ईसाई मुसलमानों से १६६०६५२-६७६ वर्षों के भीतर ग्रायों के मत में विगढ़ा हुगा तो वह बहुत ही कम है—१०५/२८, मैंने कितने स्थानों पर पादरी लोगों से बात-चीत की है, कभी किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई १५५/२२, पौराशिक मान्यता २०६/१२-१५।

नवीन वेदान्ती—१६५/२२, १६३/१२, यदि आप ब्रह्म हैं तो अपने शरीर के साढ़ तीन करोड़ लोमों में से एक को उखाड़ कर पुनः स्थापित कर दीजिये ६५/३, "एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म" का अर्थ ५७/२४-३०, २६७/३, यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय सारा जीव-ब्रह्म का भेद बतलाता है २३०/१०। तीर्थं—काश्यादि स्थान, गंगादिक तीर्थं, एकादशी आदिक व्रत, राम, शिव आदि नामस्मरण पापों में अवृत्त कराते हैं—५२/४-३०, वेद में आये गंगा-यमुना का नाम दो नाड़ियों का है १०६/२, मूत्तिपूजा वेदिवरुद्ध है १३४/२०, गंगा जी को मुक्ति देने और पाप छुड़ाने का साधन नहीं मान सकता १३७/२४-१३८/१५, (हरिद्वार में) हर की पौड़ी नहीं किन्तु हाड़ की पौड़ी है १६४/१।

श्राद्ध तर्पण — जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा पुरुषार्थ व पदार्थों से तृप्ति करनी श्राद्ध श्रीर तर्पण कहलाता है ११२/११, मरे हुश्रों के नाम से देना निष्फल है श्रीर शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है २०६/२४, २०६/३ से २१०/२४।

विविध—रामनाम लैने से परमेश्वर नहीं मिल सकता २४४/१७, कबीर पैन्थ २४०/२१—२४१/११, राधास्वामीमत हिन्दु धर्म से अच्छा नहीं २१३/२२, दार्शनिक व विचारक बन्दर से मनुष्य का होना मानता है यह सर्वधा मिथ्या है—१७७/१२।

भवतारबाद-परमेश्वर का कदाचित् जन्म-भरण नहीं होता ६२/२४, भला परमेश्वर का कभी भवतार हो सकता है। १३८/२०,१६८/३, क्या देश्वर देहधारण करता है। १८१/२८।

मूर्त्तिपूजा—६/द, ७/१४, द/२०, १/७, १०/२६, १५/१, १८/३, मूर्तिखंडन की बात क्यों और कैसे उठाई १६४/१, मूर्तिपूजा वेदों में नहीं २७/१७—२२, ३७/११, ३६/६, ४७/१४, ४६/७, ४७/१०, ६३/२०, १६३/१, १६४/२६, २४५/१८ सदाचार पश्चमहायज्ञ है न कि मूर्तिपूजा ६/१, क्या भाव से वे देव हो जाते हैं—५१/२४, मूर्तिपूजन की शिक्षा न किसी ऋषि-मृति के वचन से और न किसी शास्त्र के उद्धरण से सिद्ध है, ३४/२४, न तस्य प्रतिमास्ति० १३५/४, हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे० १३५/२२, ग्रन्थन्तमः प्रविशन्ति० १३५/२८, गुक्ति से भी ठीक नहीं १३६/७, उस समय शिव, विष्णु ग्रादि मनुष्य के नाम होते वे २४६/३।

## जैनमत

बौद्ध और जैन एक ही मत के नाम २२१/१२, मत की दृष्टि से शाखाएं एक ही मत की होती हैं २२१/१८, ग्रात्माराम जी के सब प्रव विषयक ग्रांअपों का उत्तर २१७/२६-२२६/२१, विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ शंकाएं २२४/२४, उष्ण-जल करने में ग्रधिक दुःख पाते हैं २३३/१२, मुख पर पट्टी बाजि पर प्रश्नोत्तर २३२/४-२३३/६, ग्राप पुस्तक "रत्नसार भाग" को विश्वसनीय नहीं समभते हो तो क्या हुग्रा २२३/४, जल में ग्रनन्त जीव विषयक प्रश्न १४०/१४. (जैन मत में) तुम्हारे मत में ऐसी ऐसी बहुत सी बात ग्रयुक्त हैं-२३३/२८-२३४/१२, २३४/२२२३६/१३, आप और आप लोगों के पय पदर्शकों ने ऐसी भाषा बिगाड़ कर अपनी भाषा बना ली है—जैसे घम का धम्म पद २२२/२१।

## ईसाईमत

चमत्कार विषयक प्रश्नोत्तर ११५/१५-११६/१३, पाप क्षमा पर प्रश्नोत्तर १६३/८-२०५/२०, ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत-बढ़त कर दी है (मौलवी) ह८/१६, ईसा और इन सब जीवों में क्या भेद है २०२/४, २२७/६ से २२६/१३, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था ७६/६, रोम के पोप २२८/३०-२२६/१३, क्या ईश्वर देहधारण करता है अ६१/२८-१६३/६।

वाइबिल-तौरेत तथा इंजील इत्यादि की समीक्षा-१०८/१६, १५५/३१-

ईसामसीहा पर विश्वास २३६/१७-२६, सूत पैगम्बर का स्नाचार १२५/१-३१ (ईसाइयो तुम्हारी) उन्नति के कारण-ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन, एक स्त्री प्रसंग, दूरदेश यात्रा, देशप्रीति धादि हैं ११०/२।

#### ग्रसलमानमत

जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर सकता १०४/२३, मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता १०६/१७, ईश्वर के दर-बार में भी फरिश्तों का होना मानोगे तो और बहुत से दोष ईश्वर में मावेंगे १०४/२४, ।

कुरान - कुरान तुम्हारा ईश्वरीय वचन नहीं हो सकता १४/२७, खुदा ने उनके मन में प्रेम उत्पन्न क्यों न किया द/१४, ईश्वर चाहे सो करे ऐसा ठीक नहीं १०६/३, कुरान को हाथ से पृथिवी पर रख दिया २४३/१-६, दाढ़ी रखने से प्रयोजन, ऊँची बांग देते हो यह क्या ईश्वर की उपासना है ? द/७, कुरान मलग म्नासमानी पुस्तक नहीं हो सकता ६६/१३, क्या मुसलममान दासी-पुत्र नहीं २४०/१७, २४२/१७।



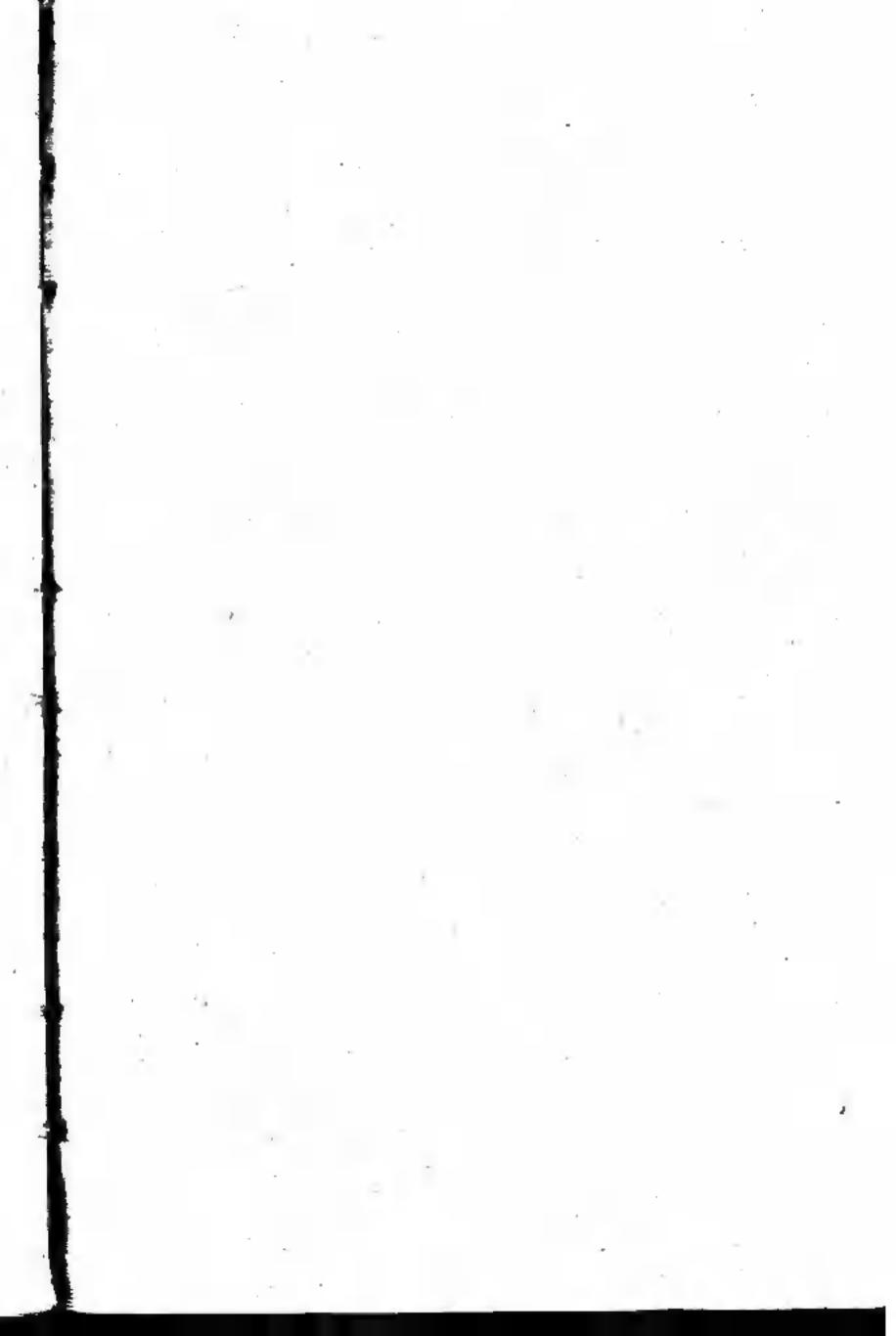

# अर्थि साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रकाशन

सत्यार्थप्रकाश—स्थूलाक्षर, चिकनाकानज, फुलकपड़ा जिल्द, मू० १६) ६० । सत्यार्थप्रकाश-पुस्तकाकार सजिल्द मू० ४) ६०, सँकड़ा २४०) ६०। सत्यार्थप्रकाश-डेमी बाकार में मू० ४) २०, सैकड़ा ३००) २०। ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका-कल्याण, साइज, सकेद कागज, सजिल्द १०) रु० । वयानन्द-दिग्यिजयार्क-(ऋषि के जीवनकाल में छपा जीवन-वरित्र) मू० ८) द० दयानन्द का जीवनचरित्र—(नेबरामकृत) सजिल्द मूल्य २४) ल्पये । दयानन्द-लघुप्रन्यसंप्रह-दुलंभ १४ ग्रन्थों का संग्रह, सजिल्द-मू० ६) द०। गोकरणानिधि-मूल्य एक प्रति २४ पैसे, सैकड़ा १४) ६०। ड्यवहारभानु-मूल्य एक प्रति ३० पैसे, सैकड़ा २०) रु०। मार्थोहेश्यरत्नमाला-मृत्य एक प्रति १० पैसे, सैकड़ा ६) ६० ।. पञ्चमहायज्ञविधि-मृत्य एक प्रति ६० पैसे । दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह-सजिल्द ७) रुपये। उपदेश मञ्जरी-मू० सजिल्व ३) ६० ५० पैसे। दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर--पृ० २६५०, बार भागों में, पूल्व १२०) २० दयानन्द.यजुर्वेदभाष्य-भाषानुवाद-दो भागों में, मू० सजिल्द ५०) ६०। दयानस्य ऋग्वेदभाष्य-भास्कर-पृ० ६५० फुनकपड़ा जिल्द, मू० ७५) ६० सन्ध्योपासन-विधि--सस्वरमन्त्र, कवरसहित मू० १) ६०, सैकड़ा ७५) ६० हचन-मन्त्र---मू० २० पैसे, सैकड़ा १४) रुपये । वैविककोष -- कल्याण साइज, पृ० ११२८, फुलकपढ़ा जिल्ब, मू० १००) रुपये। प्रमाण-सूची-पृ० ३०४, सजिल्द मू० ६) ६० । वैदिक मनोविज्ञान - पृ० १२४, मू० ३) रुपये। वेदों में म्रनित्य इतिहास नहीं—डेमी साइज, मूल्य १) रुपया । संस्कारविधि-- फुलकपड़ा जिल्द, मूल्य ६) रु०। **म्रायाभिविनय**—पद र्यान्वय प्रदीपटीका सहित, सजिल्द मूल्य ६) र० । उपनिषद्भाष्य-(ईश, केन, कठ) पृ० ३४४, फुलकपड़ा जिल्द मूल्य =) ६० । चयानन्द नेदार्थ-प्रकाश--(वेदमन्त्रों का विषयों में बढ व्याख्यान) सजित्द ५) ६०